# IT'S A VERY TIGHT BINDING BOOK

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178564 AWWINN

# भाषासारसंग्रह

#### पहिला भाग

**--:**0:--

काशी नागरीप्रचारिग्गी सभा के कतिपय सभासदों द्वारा सभा के त्राज्ञा-नुसार संग्रहीत त्र्यौर सम्पादित

--:0:--

[ चतुर्थ संस्करण ]

<del>--:</del>0--

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

१६२३ हे

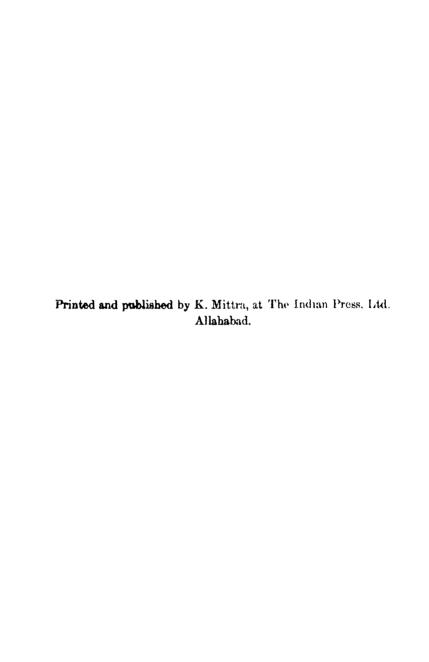

## सूर्चापत्र

| विषय                            |          |            | রন্ত |
|---------------------------------|----------|------------|------|
| (१) टेम्स नदी पर हिम का मेला    | • • •    | · <b>P</b> | . 8  |
| (२) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र्,     | •••      | • • •      | ¥    |
| (३) भूचाल का वर्णनं             |          |            | ११   |
| (४) राविनसन क्रूसें। का इतिहास  |          |            | २४   |
| (५) नीति-शिचा                   |          |            | ₹ ₹  |
| (६) बंशनगर का व्यापारी          |          |            | 80   |
| (७) कर्तव्य भ्रीर सत्यता        |          |            | प्र  |
| ( 🗆 ) ग्रहिल्याबाई              |          | •••        | ६२   |
| ( र ) सर ऐज़क न्यूटन            |          |            | 口口   |
| (१०) नीति-विषयक इतिहास          |          |            | -    |
| (११) विदुरनीति                  |          | • • •      | १२३  |
| (१२) श्रोरामचन्द्रजी का बनवास व | ता वस्तन | 17         | १४८  |

# भाषासारसंग्रह

#### पहिला भाग

—:o:—

#### टेम्स नदी पर हिम का मेला⊛

उस देश के रहने वाले जहां गरमी अधिक श्रीर सरदी कम पड़ती है, इस बात पर, जो वर्णन की जाती है, विश्वास न करेंगे श्रीर कहेंगे कि क्या श्रीर देशों में इतनी सरदी पड़ती है कि पानी जम कर पत्थर की चट्टान की नाई हो जाता है ? इँगलिस्तान में प्रतिवर्ष बहता जल जम जाता है, परन्तु टेम्स नदी जो वहां की सब नदियों में बड़ी श्रीर प्रसिद्ध है श्रीर जिसके दोनों श्रीर लंडन नगरी बसी हुई है, उसका पानी कई बार जम कर मानो एक पत्थर की चट्टान सा हो गया। सन् १०-६२, सन् १५६४ श्रीर फिर सन् १६८३ ईसवी में वह ऐसी ही जम गई थी। तीसरी बार का वर्णन ईबलिन साहब ने यों लिखा है कि जैसा जाड़ा इस बार

<sup>\*</sup> यह जेख शेरिक साहब जिखित भूचिरित्रदर्षण से जिया गया है।

पड़ा है वैसा कई वर्षों से इँगलिस्तान में नहीं पड़ा था। इस बार सम्पूर्ण टेम्स नदी का जल शोत की ऋधिकाई से जम कर ऐसा कडा हो गया था कि वह एक नगर के भार उठाने योग्य हो । जब लोगों ने ऐसा देखा तो तुरन्त उस पर आ बसे। गलियों के चिद्व हुए, दुकानें बस गई श्रीर उनमें उत्तम उत्तम वस्तुएं विकते लगीं। उसकी गलियों में लोग भांति भांति के यानीं पर चढ कर वूमने लगे। एक स्थान पर लोगों ने भ्राग सुलगा कर समूचे जन्तु का मांस पकाया। एक ग्रेशर स्थल के श्रद्भुत श्रद्भुत पशु-पत्ती दिखाई देते थे, जिन्हें लोग पहियंदार कटघरों में बन्द कर श्रीर उनमें घोडे जीत कर ले जाते थे। एक स्रोर चायघर था जहाँ लोग बैठ कर चाय पीते थे। कहीं चर्ली थी जिस पर चढ़ कर लोग भूलते थे श्रीर एक ठीर बहुत सी नावें थों जिनके छजे श्रीर मसतूल पर पाल श्रीर ध्वजायें लगी थीं। कभी उन्हें मछाह घोड़ों से श्रीर कभी रस्सा लगा कर श्राप ही बरफ के उपर खींचते थे।

एक श्राश्चर्य की बात यह थी कि किसी ने एक मुद्रायन्त्र हिम पर खोला श्रीर एक किन ने एक किनता रच कर उसमें छप-वाई। उसका भावार्थ यह है—

> चलो छापेखाने में देखने वालो। कुटुम्बें का नाम श्रीर श्रपना छपा लो।। चतुर जन हैं सभी उसके कर्म्मचारी। मजूरी ले काम श्रपना करते सँवारी।।

पर भ्रचरज ये है छापते उस ठहर हैं। जहां नित्य सब डूब कर जाते मर हैं।।

दस समय दूसरा चार्लस अपनी रानी राजकुँअर श्रीर अनेक सेवकों के साथ मेले में भ्राया श्रीर कुछ पारिताषिक देकर उसने अपना नाम उस यन्त्रालय में छपाया। एक पत्र जिस में राजा श्रीर सब सेवकों के नाम, वर्ष, महीने श्रीर तिथि-सहित छपे थे, श्रवलों वहाँ के श्रजायबधर में रक्खा है श्रीर सबसे उत्तम वस्तु समका जाता है।

सन् १७३ ६ ईसवी में फिर ऐसी ही दशा हुई श्रीर सन् १७८ में इतना पाला पड़ा कि नदी का जल श्रठारह फीट मोटा जम गया। फिर उस पर मेला लगा, पर जब पाला पिघलने लगा तो लोग बड़ी श्रापदा में पड़े। सब दूकानदार डर के मारे श्रपनी श्रपनी वस्तुश्रां की किनारे पर फंकने लगे। नदी के ऊपर हिम में दरारें फट गईं, इस लिए मछाहों ने उन पर पटरे बिछा दिये श्रीर जो लोग उन पर से जाते थे उनसे कुछ पैसे वे लेने लगे। पर जब मीड़ की भीड़ उन पटरों पर कुक पड़ी तो वे पैसे न ले सके श्रीर उन्होंने पटरों को उठा लिया। तब तो कीतुक देखने वाले दरारों पर कूदने लगे श्रीर कूदने के समय मनुष्यों की भीड़ के कारण बहुतेरे लीग पानी में गिर पड़े।

चस समय को कीतुकों में एक यह कीतुक था कि एक मनुष्य ने हिम को ऊपर एक डेरा खड़ा किया धीर उसके बाहर यह विज्ञापन लगाया था कि यह तम्बू भाड़े के लिए है, पर इसका श्रिषकारी हिम साहब है श्रीर उसके काम का ठिकाना नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि थोड़ दिनों के पोछे. उसके सािकयों में फूट होगी श्रीर कांठी टूट जायगी। उस समय सब लेखा जाखा पिधलाइट साहबै के हाथ में सींपा जायगा।

सबसे अन्तिम मेला जो अब तक प्रसिद्ध है, सन् १८१४ ईसवी में हुआ था। इसके होने के पहले लंडन नगर पर ऐसा कुहरा पड़ा कि दिन रात के समान हो गया श्रीर ऐसा श्रन्धेरा हुआ कि लोगों ने घरों में दिये और सड़कों पर पलीते बाले। ऐसी श्रवस्था में एक धनी श्रपने घर से एक सित्र की भेट करने के लिये निकला। पर कई घण्टों तक वह भटकता फिरा और अन्त में अपने मित्र का घर न पाकर लीट आया। जब कुहरा दूर हुआ ती पाला पड़ने लगा धीर टेम्स नदी का जल जम गया। फिर मेला लगा श्रीर लोगों ने आग सुलगा कर मांस पकाया। पाले की ऐसी दशा केवल पांच दिन तक रही। ज्वार के वेग से नदी के ऊपर का पाला फट गया। उसकी एक चट्टान पर, जो श्रलग हो गई थी, एक डेरा था जिसमें नौ मनुष्य सीते थे। जब ज्वार के वेग से वह चट्टान डगमगाने लगी तो वे लोग चैांक पड़े धीर डर के मारे बत्तता हुआ दिया भीतर ही छोड़ कर भागे। अचानक डेरे में आग लगी श्रीर सारा तम्बू भस्म हो गया। श्राग लगने के समय एक पटेला जो छूटा हुआ था उस चट्टान के पास श्राकर लग गया, इसी के द्वारा उन लोगों के प्राण बचे । प्राय: ऐसे विचित्र मेलों में बहुत से लोग जान बुक्त कर अपने प्राय दे देते हैं।

#### भारतेन्दु हरिश्चन्द्र%

श्रोमान् कविचृड़ामिंग भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सन् १८५० ई० के सितम्बर मास की ६ वों तारीख़ को बनारस में जन्म लिया था। जब वे पाँच वर्ष के थे तो उनकी पूज्य माताजी श्रीर र वर्ष के हुए ते। महामान्य पिता बाबू गोपालचन्द्रजी का स्वर्गवास द्वया, जिससे उनकी माता-पिता का सुख बहुत ही कम देखने में भ्राया। उनकी शिचा बालकपन से दी गई थी और उन्होंने कई वर्ष लों बनारस कालेज में ऋँगरेज़ो तथा हिन्दी पढ़ी थी। उस समय बनारस कालेज में हिन्दी के अध्यापक पण्डित लोकनाथ चौबे थै। चौबेजी हिन्दी कं बहुत अच्छे कवि थे। बाबू साहब की विलक्तगा बुद्धि देख कर वे अपने इष्ट मित्रों से कहा करते थे कि यह बालक विशेष होनहार है। बाबू हरिश्चन्द्र ने संस्कृत, फ़ारसी, बँगला, मराठी ग्रादि ग्रनेक भाषाश्रों में श्रपने घर पर इतना परिश्रम किया था कि तैलङ्ग श्रीर तामिल भाषात्रों की छोड कर वे भारतवर्ष की समस्त देश-भाषात्रों को जानते थे। उनकी विद्वत्ता, बहुज्ञता, नीतिज्ञता, श्रीर विलच्चण बुद्धि का वृत्तान्त सब पर विदित है। कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं। उनकी बुद्धि का चमत्कार देख कर लोगों को आश्चर्य होता था कि इतनी प्रलप प्रवस्था में यह सर्वज्ञता ! कविता की रुचि बाबू साहव को बालकपनहीं से थी। उनकी उस समय की कविताश्रों के पढ़ने से जब कि वे बहुत छोटे थे, बड़ा आश्चर्य होता है, तो फिर

<sup>\*</sup> महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी द्वारा चन्द्रास्त से सङ्कालित।

पिछली का तो कहना ही क्या है ? वे हिन्दी के मूर्तिमान श्राध-कवि कालिदास थे इसमें कोई सन्देह नहीं। जैसी कविता इनकी सरस भीर प्रिय होती थी, बैसी श्राज दिन किसी कवि की नहीं होती। वे कविता सब भाषात्रों की करते थे. पर हिन्दी भाषा की कविता में श्रद्वितीय थे। उनके जीवन का बहुमूल्य समय सदा लिखने पढ़ने में जाता था. धीर कोई समय ऐसा नहीं जाता था कि जब उनके पास लिखने पढ़ने की सामग्री न रहती हो। उन्होंने १६ वर्ष की श्रवस्था में कविवचनसुधा नामक पत्र निकाला था। इसके पीछे तो धीरे धीरे भ्रानेक पत्र पत्रिकायें श्रीर सैंकडां पुस्तकें लिख डालीं जी युग युगान्तर तक संसार में उनका नाम जैसा का तैसा बनाये रक्लेंगी। २० वर्ष की ग्रवाधा ग्रर्थात् सन् १८७० ईसवी में, बावू साहव ब्रानरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए श्रीर सन् ७४ तक रहे. तथा उसी के लगभग ६ वर्ष लों वे म्यूनिसिपलकि मिश्रर भी थे। साधारण लोगों में विद्या फैलाने के लिए सन १८६७ में जब कि उनकी श्रवस्था कोवल १७ वर्ष की थी उन्होंने चौखम्भा-स्कूल जो भ्रब तक उनकी कीर्ति की ध्वजा है, स्थापित किया। लोगों के संस्कार सुधारने तथा हिन्दी की उन्नति के लिए उन्होंने हिन्दी डिवेटिङ्गळव, अनाथरिच्छी सभा, तदीयसमाज, काव्यसमाज श्रादि सभायें स्थापित कीं श्रीर वे स्वयं उसके सभापति रहे। भारतवर्ष के प्रायः सब प्रतिष्ठित समाज तथा सभाओं में से वे किसी के प्रेसीडेंट, किसी के सेकेटरी भ्रीर किसी के सेम्बर थे। उन्होंने लोगों के उपकार के लिए प्रानंक बार देशदेशान्तरां में व्याख्यान भी दियं। उनकी वक्तृता सरल श्रीर

हृदयप्रादिशी होती थी। उनके लेख तथा वक्त्व में देश का अनु-राग भलकता था। विद्या का सम्मान जैसा वे करते थे, वैसा करना आज कल के लोगों के लिए कठिन है। ऐसा कोई भी विद्वान न होगा जिसने उनसे आदर-सत्कार न पाया हो। काशी के पण्डितों ने जो अपना हस्ताचर करके बाबू साहब की प्रशंसापत्र दिया था, उन कोगों ने स्पष्ट लिखा है कि—

"सब सज्जन के मान की कारन इक हरिचन्द। जिमि स्वभाव दिन रैन के कारन नित हरिचन्द॥"

जब काशी में राजघाट पर गङ्गाजी के पुल बँघने में काम लग रहा था, उस समय एक दिन पंडित सुधाकर द्विवेदी की साथ लेकर वे कलों देखने गयं। लीटती समय पंडित जी ने यह दोहा पढ़ा—

"राजघाट पर बँधत पुल जहँ कुलीन की ढेरि। भ्राज गये कल देखि के भ्राजिह लीटे फेरि॥"

इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने उसी समय पंडित जी की सी रुपये का नीट पारितेषिक दिया।

बाबू साहब दानियों में मानों कर्ण थे बस इतना ही कहना बहुत है, क्योंकि उनसे सहस्रों मनुष्यों का कल्याण होता था। विद्या की उन्नति के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ व्यय किया। ५०० ६० तो उन्होंने पंडित परमानन्द जी को ''विद्यारी सतसई" की संस्कृत टीका रचने का दिया था ग्रीर इसी प्रकार से वे कालेज ग्रीर स्कूलों में भी समय समय पर उचित पारितोषिक बांटते थे। जब जब बङ्गाल, बम्बई ग्रीर महरास में कियां परिचोत्तीर्ण हुई, तब तब उन्होंने उनके उत्साह बढ़ाने के लिए बनारसी साड़ियां भेजीं। वे गुणप्राहक भी एक ही थे, क्योंकि गुणियों के गुण से प्रसन्न होकर उनकी यथेष्ट द्रव्य देते थे। तात्पर्य यह कि जहाँ तक बना उन्होंने दिया; श्रीए कभी देने से हाथ न रोका।

वे परम राजभक्त थे। जब प्रिंस श्राफ़ वेल्स श्राये थे तो उन्होंने श्रमेक भाषाश्रों के छंदों में बना कर स्वागत प्रन्थ उनके श्रर्पण किया था। ड्यूक श्राफ़ एडिनबरा जिस समय यहाँ पधारे थे, उस समय बाबू साइब ने उनके साथ ऐसी राजभक्ति प्रकट की कि, जिससे ड्यूक उन पर ऐसे प्रसन्न हुए कि जब तक वे काशों में रहे, उन्होंने बाबू साइब पर विशेष स्नेह रक्खा।

देशिहतैषियों में पहले उन्हों के नाम पर उँगली पड़ती थी, क्योंकि वे ऐसे देशिहतैषी थे कि उन्होंने अपने देश के गैरिव को स्थापित रखने के लिए अपने धन, मान और प्रतिष्ठा को एक ओर रख दिया था और सदा वे उन सबके सुधारने का उपाय सोचते रहे। उनको अपने देशवासियों पर कितनी प्रीति थी यह बात उनके प्रन्थों के पढ़ने से भली भांति विदित हो सकती है, क्योंकि उनके लेखें। से उनकी देशिहतैषिता और देश की सक्षी प्रीति भलकती है।

बाबू साहब अजातशत्रु थे, इसमें लेशमात्र संदेह नहीं है। श्रीर उनका शील ऐसा अपूर्व था कि साधारण लोगों की क्या कथा, भारतवर्ष के प्रधान राजे महाराजे, नव्वाब श्रीर शाहज़ादे भी उनसे मित्रता का बर्ताव करते थे। इसी प्रकार अमेरिका श्रीर थोरप के सहदय तथा प्रधान लोग भी उन पर पूरा स्नेह रखते थे। हिन्दों के लिये ता बाबू साहब का मानी जन्म ही हुन्ना था। यह उन्हों का काम था कि वे हिन्दी गद्य में एक नई जीवनी शिक्त का सञ्चार करके उसके लेखकां के पथदर्शक ग्रीर उसके भण्डार की मूर्ति के प्रधान कारण हुए। हिन्दो-गद्य के जन्मदाता तो लल्लू लालजा हुए, परन्तु यह बाबू हरिश्चन्द्र का ही कार्य्य था कि उन्हों ने इसकी नवीन रूप से अलङ्कृत कर इस भाषा का गीरव बढ़ाया। इमी कारण से श्राज दिन हिन्दी के पठित समाज में वे सर्वमान्य ग्रीर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके अनेक गुणें से सन्तुष्ट हो सन् १८८ ई० में पण्डित रामशङ्कर व्यास के प्रस्ताव पर हिन्दी-समान्य वारपत्रों के सम्पादकों ने उन्हें 'भारतेन्द्र' की पदवी दी थी।

बाबू साहब का धर्म वैष्णव था। वे धर्म में पक्के थे, पर आड-म्बर से दूर भागते थे। उनके सिद्धान्त में परम धर्म भगवत्प्रेम था। वे मत वा धर्म को केवल विश्वासमूलक मानते थे, प्रमाणमूलक नहीं। सत्य, श्रिहंसा, दया, शील, नम्रता ग्रादि चारित्र्य को भी वे धर्म मानते थे। वे प्रायः कहा करते थे, कि यदि मेरे पास बहुत सा धन होता तो मैं चार काम करता—(१) श्रीठाकुरजी को बग़ोचे में पधरा कर धूम धाम से षट्ऋतु का मनेरिश्य करता; (२) इंग-लैंड, फ्रांस श्रीर श्रमेरिका जाता; (३) श्रपने उद्योग से एक शुद्ध हिन्दो की युनिवर्सिटी स्थापित करता श्रीर (४) एक शिल्पकला का पश्चिमोत्तर प्रदेश में कालेज बनाता। परन्तु इन इच्छान्नों में से वे एक भी पूरी न कर सके। उनके श्रामोद की वस्तुएं राग, वाद्य, रसिकसमागम, चित्र, देश देश श्रीर काल काल की विचित्र वस्तुएं धीर भांति भांति की पुस्तकें थों। काव्य उनको जयदेव, नागरीदास, सूरदास धीर स्नानन्दघन का स्रयन्त प्रिय था।

ये रुग्या तो कई बेर हुए थे, पर भाग्य श्रव्छे थे इसलिए बराबर ध्यच्छे होते गये। किन्तु सन् १८८२ ईसवी में जब श्रीमन्महाराखा उदयपुर से मिल कर जाड़े के दिनों में वे लीटे ता भ्राते समय मार्ग में रोग ने उन्हें धर दबाया । बस, बनारस पहुँचने के साथ ही वे श्वास-राग से पीड़ित हुए। राग दिन दिन श्रिधिक होता गया, परन्तु शारीर भन्त में कुछ भ्रच्छा हो गया था। यद्यपि देखने में कुछ दिनों तक रोग जान न पड़ा, पर भीतर ही भोतर वह बना रहा ध्रीर जड़ से नहीं गया। सन् १८८४ के भ्रन्त में फिर श्वास चलुने लगा। कभी कभी ज्वर का आवेश भी हो आता। श्रीषध बरावर होती रही, पर उससे कुछ लाभ न हुआ। श्वास श्रिधिक हो चला श्रीर चर्या के चिह्न इंख पड़े। एकाएक २ जनवरी, सन् १८८५, से पीड़ा बढ़ने लगी। ६ वीं तारीख़ को प्रात:काल जब दासी समाचार पूळने आई तो श्रापने कहा कि हमारं जीवन के नाटक का प्रोप्राम नित्य नया छप रहा है, जिसको पहलो दिन ज्वर की, दूसरे दिन शूल की श्रीर तीसरे दिन खाँसी की तीन तो हो चुकीं, अब देखें लास्ट नाइट कब होती है। उसी दिन रोग इतना बढ़ा कि श्रन्त को रात के १० बजे श्रीकृष्ण, श्रीराम कहते कहते यह भारतेन्दु भारत के दुर्भाग्यरूपी मेघाच्छन्न गगन में विलीन हो गया धीर अपनी कीमुदीरूपी अचय कीर्तिका विकाश उस समय तक के लिए स्थिर रख गया कि जब लों भूमण्डल पर हिन्दी भाषा श्रीर नागरी श्रचरों का लोप न हो।

#### भूचाल का वर्णन\*

प्राचीन समय के लोग भूचाल का कारण नहीं जानते थे श्रीर उस समय के लेखकों ने भी भूकम्प का श्रीर समुद्र के घटने बढ़ने तथा पृथ्वी के ऊँची नीची होने का कुछ वर्णन नहीं किया, परन्तु भूचाल से जो जो हानियां बस्तो को हुई उन्हें लिखा है। जब से हुक साहब ने अपने विचार से भूकम्प के कारणों को प्रकट किया तब से लोगों को इसका ज्ञान हुआ।

सन् १६-६२ ईसवी में जमैका नाम के टापू में ऐसा भूकम्प हुआ कि धरती समुद्र की नाई लहराने श्रीर हिलने लगी श्रीर कहीं कहीं यह ऐसी धधक उठी कि बड़े बड़े दरार इसमें फटे और फिर मिल गये। बहुतेरे लोग उन दरारों में गिर कर मर गयं श्रीर बहुतेरे, जिसका श्राधा श्रङ्ग भीतर श्रीर श्राधा बाहर था, दब कर मर गये। बहुधा लोग ऐसे मरे कि उनका केवल सिर ही दिखाई देता था श्रीर बहुतेरे लोग दरार में पड़ कर भूचाल के भोकों से दूर जा पड़े। समुद्र के तीर बन्दरस्थान पर जितने जहाज़ श्रीर घर थे सब हुब गये। उनमें से कितने चीवीस धीर कई छत्तीस तथा अनेक अड़तालीस फीट तक समुद्र में धाँस गये। परन्तु उन हुबे हुए घरों के कंगूरे श्रीर जहाज़ों के मस्तूल दिखाई देते थे। पोर्टरायल नगर के निकट धरती एकाएक धाँस गई श्रीर वहाँ समुद्र बहने लगा। बहुत दिनों तक हुबे हुए घरों की छत

<sup>\*</sup> यह लेख शोरिङ्ग साहब लिखित भूचिरत्रदर्पण से लिया गया है।

पर एक जंगी जहाज़ चलता रहा, अन्त में वह छत पर टिक गया जिसके बोक्त से छत टूट गई श्रीर वह नीचे धँस गया। भूकम्प के सी वर्ष पीछे लोग वहां गये श्रीर उन्होंने समुद्र के निर्मल जल में डूबे हुए घरों को देखा। जमैका टापू की धरती भूकम्प से सहस्रों स्थान पर फट गई श्रीर एक ठौर, जहाँ श्रागे लोग बसते श्रीर खेती बारी होती थी, एक सरेवर बन गया श्रीर एक दुकड़ा धरती का अपने स्थान से श्राध मील की दूरी पर हट गया। अनेक बड़े बड़े पहाड़ धँस गये श्रीर उनसे नदियां निकलों। ये नदियां श्राठ पहर तक बहने से रुक रहीं पर जब बहीं तो उनमें उखड़े हुए पेड़ बहते दिखाई पड़ं।

सन् १६-६३ ईसर्वा में सिसलो के टापू में कई वार भूकम्प श्राया। ग्यारह्वीं जनवरी को कटेनिया नगर और उसके समीप के उनचास गाँव नष्ट हो गये श्रीर एक लाख मनुष्य मरे। नोटो नगर में एक सड़क घँस गई श्रीर उसके एक श्रोर के भवन फुक गये श्रीर तिरछे दिखाई देने लगे। पेरू देश में सन् १७४६ ईसवी के श्राठ घन्टे के भीतर दो बार भूकम्प हुआ श्रीर समुद्र दो बार घरती पर चढ़ श्राया श्रीर फिर इट गया। इसीसे लीमा नगर नष्ट हो गया श्रीर समुद्र का तट बन्दरस्थान बन गया श्रीर चार बन्दरस्थानों के में बड़ा इलचल पड़ गया। बन्दर स्थान में सब तेईस जहाज़ लगे हुए थे। उनमें से उन्नोस हूब गये श्रीर चार जहाज़ जिनमें से एक सामरिक पोत था, लहरों के मारे धरती

<sup>\*</sup> वे स्थान जहाँ जहाज़ लंगर डाल कर टहरते हैं।

पर चढ़ आये। भूचाल के पहिले इस नगर में चार सहस्र लोग बसते थे, पर पीछे केवल दे। सी मनुष्य बचे थीर कोट (गढ़) के एक भाग को छोड़ कर नगर का कुछ भी पता न लगा।

सन् १७५१ ईसवी के मई महीने की चौबीसवीं तिथि की चिली देश का कन्सपशन नाम का प्राचीन नगर भूचाल से नष्ट हो गया श्रीर उस स्थान पर समुद्र बहने लगा। वहाँ के निवासी कहते हैं कि समुद्र के नीचे की धरती भूकम्प से चै।बीस फीट ऊँची हो गई। इसी कारण कन्सपशन बन्दरस्थान से दो मील की दूरी तक जहाज़ नहीं द्या सकते। सन् १८२२ ईसवी में उसी देश में फिर भूचाल श्राया श्रीर बारह सौ मील उत्तर से दिच्या तक उसकी धमक हुई। दूसरे दिन जान पड़ा कि बालबरेज़ों नगर के निकट की धरती ऊँची हो गई, क्योंकि लोग एक डूबे जहाज़ के समीप, जिसके पास पहिले डोंगी बिना पहुँच सकते थे, अब पाँव पाँव पहुँचने लगे; पर उस जहाज़ श्रीर धरती को बीच की दूरी जितनी श्रागे थी उतनीही बनी रही । कितने लोग समभते हैं कि श्राडीज़ पहाड़ से बहुत दूर तक समुद्र के नीचे की धरती ऊँची हो गई थी। सम्पूर्ण धरती जो ऊँची हो गई थी एक लाख मील वर्गात्मक अलग अलग थी। यदि यह बात सच हो ते। गणित से जान पड़ता है कि जितनी धरती समुद्र से निकली वह सत्तावन मील घनात्मक के बराबर थी, श्रयवा उस पहाड़ के बराबर श्री जिसकी ऊंचाई दो मील की श्रीर घेरा तेंतीस मील का हो। चिली देश के कन्सपशन नामक वन्दरस्थान में सन् १८३५ ईसवी में ऐसा भारी भूचाल आया जिसकी धमक सं कन्स-

पशन, टलकहोवाना श्रीर चिल्लाने की बस्ता श्रीर कई एक गाँव नष्ट हो गये। इसके पीछे इस बन्दरस्थान में समुद्र का पानी घट गया, जहाज धरतो पर टिक गयं श्रीर उसी समय जबान फर्नानडेज नामक एक टापू में, जो चिली से तोन सी पैंसठ मील की दूरी पर था. बडे वेग से भूकम्प हुन्ना श्रीर उसी टापू के निकट एक ब्वालामुखी पर्वत प्रकट हुन्ना जिससे सम्पूर्ण टापू में प्रकाश हो गया। सन् १८३७ ईसवी के नवम्बर महीने में चिला देश में फिर भूडोल हथा श्रीर उससे बलडोया नगर नष्ट हो गया श्रीर उसकी धमक से एक जहाज समुद्र में ऐसा हिला कि उसका मस्तूल टूट कर गिर पडा। जब दिसम्बर महीने की ग्यारहवीं तिथि की यह जहाज उस स्थान पर पहुँचा जहां दो वर्ष पहले लंगर पर टिका था, तो उसके कप्तान ने इस बात को जाना कि पहिले की श्रपंत्ता इस स्थान की गहराई श्राठ फीट कम हो गई है, श्रीर कितनी चट्टाने जो पहिले समुद्र के नीचे थीं अब ऊपर निकल आई हैं। सडी हुई सीपियां और मछ-लियाँ जो समुद्र की लहरों से सूखे में घा गई थीं, दिखाई दीं श्रीर समुद्र के किनारे पर बहुत दूर तक जड़ से उखड़े हुए पेंड़ देख पड़े।

सन् १७५५ ईसवी के नवम्बर महीने की पहिली तारीख़ की पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन नगर में ऐसे वेग का भूडोल हुआ कि जैसा वर्तमान काल में कहीं देखने में नहीं आया। धरती के नीचे से एकाएक गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई दिया और नगर के एक भाग की छोड़ कर सब का सब नष्ट हो गया। इस दुर्घटना के कारण ६ मिनट में साठ सहस्र मनुष्य मरे। पहिले तो समुद्र

पीछे हट गया ग्रीर बन्दरस्थान सूख गया, ग्रीर फिर इतना बढ़ा कि नियत स्थान से पचास फीट ऊँचा हो गया। कई एक बड़े बड़े पर्वत ऊपर से नीचे तक हिल उठे । इस भूकम्प की धमक बड़ो द्र तक पहुँची थी। हम्बोल्ट साहब ने अनुमान किया है कि पृथ्वी का वह तल जो योरप से चौगुना है इस भूचाल से हिला। इस भूकम्प की धमक वेस्टइनडोज़ तक पहुँची श्रीर समुद्र का हल्या, जा किनारे पर दो फीट से अधिक नहीं चढ़ता था; तीस तीस फीट तक चढ़ गया, तथा समुद्र का जल काला हो गया श्रीर कनेड़ा देश की भोल तक उसकी धमक पहुँची श्रीर श्रिफ्रका के उत्तर श्रलजीयर्स श्रीर फ़ेज़ देशों की धरती बड़े वेग से हिली। मीराको चै।बीस मील की दूरी पर एक गांव था जो भ्राठ दस सहस्र मनुष्यं के साथ पृथ्वी में धँस गया श्रीर फिर भूमि एक सी हो गई, माने। पहिलो वहाँ कोई गाँव था ही नहीं। इस स्रापत्ति के पहिलो लिसबन नगर में समुद्र के तीर पर लोगों के चलने के लिए संगमरमर की एक भीत थी। जब भूचाल से लोगों के घर गिरने लगे तो वहाँ जाकर लोगों ने शरण ली। इस भीत के निकट मनुष्यों से भरी हुई बहुतेरी नावें भी थां। भ्रचानक सब लोग श्रीर नावें पानी में इब गईं श्रीर फिर किसी का कुछ भी पता न लगा।

एक जहाज़ लिसबन नगर के पश्चिम श्रीर वाले समुद्र में था। जब भूचाल श्राया तो वह ऐसा हिला कि उसके कप्तान ने समभा कि वह धरती पर टिक गया। तथा एक श्रीर जहाज़ ऐसे वेग से हिला कि उस पर के मक्काहों के पांव डेढ़ डेढ़ फीट तक उस पर से उठ गयं। इँगलिस्तान के पोखरां, नदियां श्रीर भीलों में भी श्रद्भुत रीति की गति हुई। गणित से जान पड़ता है कि यह भूकम्प एक मिनट में बीस मील आगे बढता था। स्पेन देश के तट पर समुद्र का पानी साठ फोट तक ऊपर चढ़ श्राया श्रीर टंजीर्स स्थान में समुद्र धाठ बार चढ़ा । बड़े आश्चर्य की वात है कि भूकम्प के ब्रारम्भ में तो समुद्र घट गया था, पर पीछे से फिर बड़ वेग से चढ क्राया। एक साहब श्रनुमान करते हैं कि समुद्र के नीचे की धरती में वाष्प के इकट्ट होने से धरती खोखली होकर धैंस जाती है श्रीर ज्वाला प्रकट होने लगती हैं। दूसरे साहब दूसरी रीति से अनुमान करते हैं कि ऊँचे होने के कारण समुद्र एक श्रोर हट जाता है श्रीर धरती धँस जाती है; तब समुद्र का पानी फिर बड़ बेग से बढ़ आता है, तीसरे साइव यों कहते हैं कि जब समुद्र के नीचे की धरती ऊँची हो जाती है तब पानी श्रपनी खाभाविक रीति पर नीचे की श्रोर बहता है श्रीर उसकी लहरे कि नारे तक पहुँचती हैं, इसके पीछे पानी अपने स्थान पर आजाता है। डरोन साहब की समक्त में यह बात श्राई कि जैसे धुश्रांकश जहाज़ के चलने से लहरां पर उनका वेग पहुँचता है श्रीर पहिले किनारे से पानी हट जाता श्रीर फिर उस श्रीर बढ़ श्राता है, वैसे ही भूचाल से पहिले समुद्र का जल हट जाता श्रीर पीछे बढ़ शाता है।

सन् १७६२ ईसवी में बंगाल देश के चटगाँव प्रदेश में भूडोल आया, जिससे सारा देश हिल गया श्रीर कहीं कहीं धरती से ज्वाला निकलने लगी श्रीर उसके साथ पानी तथा कीचड़ पुहाड़े की नाई पृथ्वी में से निकले। बर्दवान में एक नदी सूख गई श्रीर बरचरा ध्यान की धरती, जो समुद्र के किनारे पर है, धँस गई श्रीर उसमें दें। सी मनुष्य श्रीर बहुत से पशु नष्ट हुए। मग नाम की पर्वत-श्रेणी वाला ससलोगतूम नामक पहाड़ धँस गया श्रीर एक पहाड़ ऐसा धँसा कि उसकी चोटी छोड़ कर श्रीर कुछ दिखाई नहीं देता था। कई गाँव उसके नीचे हो गयं। इस कारण उनके ऊपर से पानी वह चला श्रीर दें। पहाड़ों से ज्वाला प्रगट हुई। इस भूचाल की धमक कलकत्ते तक पहुँची थी।

सन् १७८३ ई० में कलाबिया देश में एक नये प्रकार का भूकम्प हुया। यह इसी वर्ष के फ़रवरी महीने में घ्रारम्भ हुया ध्रीर चार वर्ष घ्र्यात् सन् १७८६ ई० तक इसकी धमक ध्राती रही। नेपल्स देश के राजा के विद्यापिजियों नामक डाक्तर ने इस भूचाल का कृतान्त लिख कर ध्रपने राजा के पास भिजवा दिया था। फिर उसी राजा की ग्राज्ञा से उसके प्रधान मन्त्री ने भी वहाँ जा कर और भूचाल का सम्पूर्ण कृतान्त लिख कर राजा के पास भेजा था। एक ध्रीर डाक्तर ने भी जो वहीं रहता था, इस भूडोल के प्रतिदिन का कृतान्त लिखा है। उसके गणित से जान पड़ता है कि पहले वर्ष में नी सौ उनचास बार भूकम्प हुद्या, उनमें से पाँच सौ एक बार सबसे घ्रधिक वेग का था। दूसरे वर्ष में एक सौ एक बार म्याल ध्राया। इन लोगों को छोड़ कर ध्रीर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंन इस भूकम्प का वर्णन लिखा है। कितने चित्रकारों ने भी जहाँ जहाँ ज्वाला प्रगट हुई उनके चित्र खींचे हैं। यह भूचाल

नंपल्स के उत्तर से सिसली टापू तक पहुँचा था, परन्तु जिस स्थान पर बड़े वेग से भूकम्प हुन्ना, वह धरती पाँच सौ मील वर्गात्मक श्रलग श्रलग थी। पहिला भूकम्प फरवरी महीने की पाँचवीं तिथि को श्राया था, जिससे दो मिनट में कई एक घरां की छोड कर जितने नगर श्रीर गांव थे सबके सब नष्ट हो गये। उसी वर्ष के मार्च महीने की अद्राइसवीं तिथि को एक और भूकम्प आया जो बल में पहले के बराबर था। भूचाल, पत्थर के श्रिधिक कठार होने के कारण ठीक एक सरल रखा में चलता है, पर जब कठोरता कम होती है तब इधर उधर भी फैलता है। जब इस देश में भूचाल होता था उस समय धरती समुद्र की लहरों के समान लहराती थी, श्रीर प्रत्येक भूकम्प के पहले बादल ठहरे हुए दिखाई देते घे; श्रीर वृच इतने भुक्त गये थे कि डालियाँ धरती पर लग गई थीं। जान पड़ता है कि कहीं कहीं भूचाल की गति वृत्ताकार थी, क्योंकि दो लाटों पर के पत्थर जे। एक घर पर बनी श्रीं घूम गये, परन्तु डरोन साहब का श्रनुमान है कि भुचाल की गति वृत्त में नहीं बरन लहर की नाईं होती है। श्रीमाल्डी साहब कहते हैं कि सिसली के मेसीना नगर के निकट की धरती में, जो समुद्र के तीर पर है, ज्वाला प्रगट हुई ग्रीर तट की भूमि जो पहले चैरिस थी समुद्र की ग्रीर भुक गई। श्रीर एक गाँव में के घर कुछ तो ऊँचे हो गये श्रीर कुछ जो उन्हों को पास थे धैंस गये थ्रीर कई एक स्थानों में की सड़कें, जिनके होनों श्रीर भवन श्रे, ऊँची हो गई', पर भवन ज्यों के त्यों अपने स्थान पर बने रहे। एक स्थान पर एक शिखर था, उसका एक भाग

भुक गया भ्रीर दूसरा भाग जैसा या वैसा ही बना रहा। एक स्थान पर एक पका कुन्रां या उसके चारां न्रीर की धरती धँस गई न्रीर कुत्रां इस लिए कि वह पत्यरें। से बना हुन्ना था, त्रपनी जगह पर शिखर की नाई खडा रहा । धरती के फटने से जो गित होती है वह भूमि के ऊपर देख पड़ती है। बारम्बार ऐसा हुआ है कि जब धरतो फट गई है तब मनुष्य उसकी दरारों में गिर पडे श्रीर फिर जीते हुए पानी के फुहारां के साथ बिना परिश्रम ऊपर निकल श्रायं हैं। ज्वाला निकलने से धरती ऐसी फट जाती है कि जैसे शीशा तोड़ने से चूर चूर हो जाता है। एक पर्वत की तराई में भूकम्प के समय एक बड़ी दरार फट पड़ी जिसमें बहुत मिट्टी श्रीर वृत्तादि गिरे तिस पर भी भूचाल के पीछे वह पाँच सौ फीट लम्बी ग्रीर दे। सौ फीट गहरी रह गई। एक स्थान में श्रीर एक दरार फटी जिसकी लम्बाई एक मील के लगभग और चौडाई एक सौ पांच फीट श्रीर गहराई तीस फ़ोट थी। इस भूचाल की धमक से एक पहाड़ आध मील तक फट गया था।

समीनारा स्थान पर एकाएक सत्रह सौ पचास फ़ीट लम्बा, नौ सौ सैंतीस फ़ीट चौड़ा श्रीर बाबन फीट गहरा एक सरोवर वन गया। वहां के निवासी इस सरोवर के पानी को हानिकारक समभ कर, चाहते थे कि एक नहर खोद कर उसके जल को बाहर निकाल दें श्रीर इसी विचार से उन्होंने बहुत कुछ व्यय करके एक महर बनवाई भी, पर उसका पानी न निकल सका, क्योंकि जितना मल नहर से बहता था उतना ही उसके सेते से निकल श्राता था।

भूचाल के समय धरती ऊपर को उठ जाती है। इसका एक प्रमाग यह है कि जो जो वस्तुएँ धरती के ऊपर रहती हैं वे भी उसके साथ उठतों ग्रीर जब गिरतीं तो उलटी गिरती हैं। एक नदी बहुत दिन तक गुम रही ग्रीर पीछे श्रपने स्थान से इट कर फिर बहने लगी। एक स्थान पर एक बग़ीचा था जिसमें एक भवन ग्रीर बहुतेरे वृच्च थे। वे सब वृच्च श्रपने स्थान मे इट कर दो सौ फीट नीचे ज्यों के त्यों जा लगे, पर भवन ग्रीर उसके रहने वाले श्रपनी जगह पर जैसे के तैसे बने रहे। उस वर्ष बग़ीचे में फल श्रिधकता से लगे। श्रव तक इस बात का पता लगा है कि सब भूचालों से पचास बड़े बड़े ग्रीर दो सौ पन्द्रह छोटे छोटे सरागर बन गये हैं।

इस भूचाल के भय से सिसली देश के राजा ने अपनी प्रजा को यह आज्ञा दी कि छोटी छोटी नावों पर समुद्र में रहा करें।। तोगों ने आज्ञा का पालन किया और उसी वर्ष के फरवरी महीने की पांचवों तिथि की सम्ध्या के समय बहुत से लोग तो नावों पर थे और बहुत से समुद्र के तट पर सोते थे। अचानक धरती हिलने लगी और जैसे नामक पहाड़ फट गया और उससे एक बड़ी भारी चट्टान चटक कर तट पर गिरी, तथा समुद्र तुरन्त बीस फोट ऊँचा हो अपने स्थान से तट पर चढ़ आया, जिससे जितने मनुष्य वहाँ थे सब के सब बहु गये। तट पर की कितनी नावें तो हुब गई' और कितनी तट से टकरा कर चकनाचूर हो गई' और राजा चौदह सौ मनुष्यों के साथ नष्ट हो गया।

कलात्रिया भ्रीर सिसली देश में उस भूचाल की धमक से

बहुतेरे लोग घरों के नीचे दब गये, बहुतेरे श्रपने श्रपने घरों की श्रिप्त के प्रचण्ड होने से जल गये श्रीर बहुतेरे घरती की दरारों में गिर कर मर गये। इस दुर्घटना में चालीस सहस्र मनुष्य उन रोगों से मरे जिनकी उत्पत्ति उस भूचाल से हुई थी।

सन् १८११ ईसवी में उत्तर अमेरिका के दिच्या भाग में करेगिलना स्थान के दिचिए एक ऐसा भूकम्प हुआ कि निउमडरिड गांव से उड़ी त्रो नदी के एक सिरे से लेकर फ्रांसिस नदी के दूसरी ग्रीर की धरती ऐसी हिली कि बहुतेरे नये नये द्वीप ग्रीर सरोवर बन गये। यह देखा गया है कि बहुधा ज्वालामुखी पर्वत को निकट को स्थानों में भूकम्प होता है, पर इस भूकम्प को निकट कोई भी ज्वालामुखी पर्वत न था। फुलिंट साहब लिखते हैं कि एक स्थान पर बडा भारी सरीवर बन गया श्रीर जब वह सुख गया तो उसमें बाल दिखाई देने लगा श्रीर फिर एक घण्टे के पीछे बीस बीस मील के लम्बे कई एक सरीवर देख पड़े, तथा कई एक बड़े बड़े सरीवर जी पहिले जल से भरे हुए थे सूख गयं। निउ-मडरिड का समाधिस्थान अपने स्थान से हट कर मिसीसिपा नदी में जा रहा, श्रीर गाँव की धरती श्रीर नदी का तट पन्द्रह मील तक भ्रठारह फीट नीचे धँस गया श्रीर जङ्गल के वृत्तादि टूटे हुए देख पड़े। उस स्थान के निवासी कहते हैं कि जब धरती बहुत हिली धीर समुद्र की नाई लहराने लगी, तब वह फट गई ष्ट्रीर उसकी दरार से पानी, बालू श्रीर कीयले निकनं। सन् १८८२ ई० में करकस नगर में भूकम्य हुआ। उस समय धरती ख़ीलते हुए पानी की नाई हिलने लगी श्रीर उसके नीचे से भया-नक शब्द सुनने में श्राया। सारा नगर बात की बात में नष्ट हो गया धीर दस सहस्र मनुष्य दब कर मर गये। पहाड़ों से बड़ी चट्टानें श्रलग हो गई। सिला नाम का एक पहाड़ पहिले की श्रपंचा तीन चार सी फ़ोट नीचा हो गया श्रीर एक स्थान पर धरती फट गई, वहां से बहुत सा पानी निकला।

सन् १८१५ ईसवी में खंबाबा टापू में जो जावा टापू से दो सौ मील पर है, भयानक भूकम्प भाया। इसके पहले वहाँ एक ज्वाल। मुखी पर्वत था। यह भूचाल पाँचवीं अप्रैल की प्रारम्भ हुम्रा भीर जुलाई के महीने तक रहा। उसकी गड़गड़ाहट सुमात्रा टापू तक, जो वहां से नौ सौ सत्तर मील दूर था, पहुँचती थी। इस टापू के टम्बारा सूबे में पहिले बारह सहस्र मनुष्य रहते थे, प्रस्मुचाल के पीछं केवल २६ मनुष्य वहाँ शेष रह गये। कई स्थानों पर धरती से लावाश निकला श्रीर ज्वालामुखी से राख श्रीर मिट्टी निकल कर पहाड़ के एक श्रीर चालीस मील श्रीर दसरी ब्रोर तीन सौ मील तक गिरी, जिससे ब्राकाश में ऐसा श्रन्थकार हुआ कि वैसा श्रॅंथेरी रात में भी नहीं होता है। यह राख श्रीर मिट्टी जहां कहीं समुद्र में गिरी; वहां जहाज़ का चलना बन्द हो गया। टम्बोरी स्थान में समुद्र बहने लगा श्रीर भूकम्प के पीछे भी समुद्र श्रपने स्थान से श्रठारह फ़ीट बढ़ा ही रहा।

<sup>\*</sup> एक प्रकार का द्रव पदार्थ जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलता है।

सन् १८१ € ईसवी में कच्छ देश में ऐसा भूडोल आया कि भूज नाम का प्रधान नगर संपूर्ण नष्ट हो गया। उस भूकम्प की धमक श्रहमदाबाद तक पहुँची थी श्रीर वहाँ की एक बड़ी मसजिद, जिसे सुलतान ऋहमद ने साढ़े चार सौ वर्ष पहिले बनवाई थी, गिर पड़ी। धनजर का कीट शिखर सहित बड़े वेग से बैठ गया। पहिले सिन्ध नदी की सीमा पर जब लहरा वेग से उठता था, तब जल छ: कीट तक चढ़ता था, पर भूचाल होने को पीछे प्रठारह फीट तक जल चढ़ा। सुन्दरी कोट श्रीर गांवों पर जो लखपतगढ़ से उत्तर थे, यमुद्र चढ़ श्राया। भूडोल के बीत जाने पर भवनों की छतें श्रीर भीतों को कंगूरे दिखाई पड़ते थे। ऐसा जान पड़ता है कि भूचाल के कारण सिन्धु नदी की पूर्वी सीमा में समुद्र सूखे पर इतना चढ़ ग्राया कि दो सहस्र वर्गात्मक मील धरती डूब गई। यद्यपि यह भूकम्प भयानक हुआ और समुद्र भी चढ़ आया, पर कोट का एक शिखर ज्यां का त्यां बना रहा। कोट के रहने वाले मनुष्यों ने इसी शिखर पर शरण ली श्रीर दूसरे दिन नावों पर चढ़ कर श्रपने प्राण बचाये। भूकम्प को पीछं सुन्दरी गाँव को रहने वाले लोगों ने साढ़े पाँच मील की दूरी पर एक स्थान में जहां पहिले चौरस धरती थी, एक लम्बा सा टीला पाया श्रीर उसका नाम श्रव्यहबन्ध रक्खा। यह टीला सुन्दरी गाँव की धँसी हुई धरती के सम्मुख पचास मील लम्बा श्रीर कहीं कहीं सोलह मील चैडा है। सन् १८२८ ईसवी में बर्न्स साहब नाव पर चढ़ कर सुन्दरी गाँव के खंडहर की देखने गये थे; उन्होंने वहाँ कोवल एक शिखर श्रीर टूटी हुई भीतें को जो दो तीन फ़ोट पानी के ऊपर थों, देखा ग्रीर जब भीत पर खड़े होकर चारों श्रीर देखा तो श्रष्ठहबन्ध नाम की धरती के दुकड़े की छोड़ कर सब जलमय दिखलाई पड़ा।

### राबिनसन क्रूसो का इतिहास।

मेरा नाम राविनसन कूसो है। सन् १६३२ ई० में यार्क नगर में मेरा जन्म हुआ; मेरा पिता एक अच्छे कुल का था। पहिले वह हल नगर में रहा। वहां व्यापार से धनवान हुआ। फिर वहां का व्यापार छोड़ कर यार्क नगर में आया और वहां उसने राविनसन नाम की एक कुलवती छी से विवाह किया। उससे तीन पुत्र हुए। बड़ा लड़का अँगरेज़ी सेना का सेनापित हुआ और स्पेन देश के लोगों की लड़ाई में मारा गया। मैं नहीं जानता कि मक्तला लड़का कहां चला गया और उसने क्या काम किया।

मैं अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र हूँ। बालकपन मेरा लाड़ में बीता, इसीसे मैंने कोई काम करना न सीखा। पर युवा अवस्था में मुभे विदेश जाने की बड़ा इच्छा हुई। मैं पाठशाला में कभी नहीं गया, पर सामान्य लड़कों की नाई मेरे पिता ने मुभे घर ही पर पढ़ना लिखना सिखाया। पिता की इच्छा थी कि मैं वकालत का काम कहूँ, पर मेरी अभिलाषा थी कि मैं किसी जहाज़ का मुखिया होकर विदेश जाऊँ। मेरे माता-पिता और मित्र आदिकों ने बहुत निषेध किया, परन्तु मेरी विदेश जाने की इच्छा ऐसी प्रबल हुई कि

मैंने किसी की बात न मानी। इसी दुर्भाग्य से मेरे अपर बड़ो बड़ा आपदायें पड़ों।

मेरा पिता बडा गम्भीर ग्रीर बुद्धिमान था उसने मेरा श्रिभिप्राय जान बहुत सी शिचा की बातें मुक्तसे कहीं। जब पिता वातराग से म्रत्यन्त निर्वल हो गया, तब एक दिन उसने मुफ्ते पास बुला विदेश जाने का प्रसङ्घ चला कर बड़ी उन्नता से कहा कि तुम माता, पिता श्रीर श्रपने देश का सुख छोड़ विदेश जाने की इच्छा क्यों करते हो ? विदेश जाने पर तुमको केवल घूमने के श्रीर कुछ फल न मिलोगा। श्रीर यदि तुम ध्रपने देश में रहागे ता यहाँ के लाग तुम्हारी सहायता करेंगे। जो तुम मन लगा कर परिश्रम करेगे तो तम यहाँ ही बहुत सा धन उपार्जन करोगे श्रीर उससे स्वतंत्रतापूर्वक सुख से तुम्हारा दिन बीतेगा । सुनो दो प्रकार के मनुष्य विदेश जाते हैं। एक दरिद्री जो किसी प्रकार भ्रयने दिन नहीं काट सकते। श्रीर दूसरे ऐसे धनवान जा कि साहसी कर्म से लोगों में प्रसिद्ध होने की इच्छा रखते हैं। तुम न तो वैसे दरिद्रो ही हो श्रीर न धनवान, बरन मध्यम श्रेणी के हो। मैंने बहुत काल से इस बात की परीचा की है ग्रीर भली भांति विचार कर देखा है कि पुरुष की मध्यम श्रवस्था उत्तम होतो है, श्रीर इसका सुख भो विलच्च है। इसमें न तो नीचों की भांति छेश ग्रीर परिश्रम करना पड़ता है, श्रीर न धनवानों के समान ग्रहङ्कार, सुख की ग्रामलाषा ग्रीर ईर्घ्या होती है। इसीसे मध्यम वृत्ति बहुत उत्तम है ग्रीर सब जाति के मनुष्य इसकी इच्छा करते हैं। एक राजकुमार जन्म भर उत्तम २ पदार्थों का

भोग करता है, परन्तु जब उसके ऊपर किसी प्रकार का दुःख पड़ता है तो उस समय वह उदास हो यही कहता है कि हाय, यदि मैं मध्यम श्रेणी का पुरुष होता तो बहुत श्रच्छा होता। एक पण्डित ने भो परमेश्वर से यही प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर, तू मुफ्ते न तो दिरद्रो बनाइयो और न धनवान, बरन मध्यम दशा में रिखिश्रो।

इतना कह फिर पिता ने मुभ्रसे कहा कि तुम भली भांति विचार कर देखे। कि इस संसार में श्रधिक दु:ख के भागी या तो धनवान हैं या दरिद्री, किन्तु मध्यम श्रेणी का पुरुष अधिक दु:ख का भागी नहीं होता। क्योंकि धनी लोग प्रायः थोडे दिनों में दरिद्रो हो जाते हैं स्त्रीर दरिद्री सदा दुखी रहते हैं। धनी लोग श्रपने बड़े बड़े मनोरथ पूरे करने में श्रनेक प्रकार के छेश सह कर रोगी हो जाते हैं श्रीर दरिद्री लोग श्रपने श्रयन्त परिश्रम द्वारा भी द्मित स्रावश्यक पदार्थ स्रीर साधारण भोजन न पाकर छेश वा रोगादि से पीड़ित होते हैं। पर मध्यम श्रेणी के पुरुष की ऐसी दशा कभी नहीं होती। इसे अच्छे अच्छे गुण, सब प्रकार के सुख और सत्सङ्ग मिल जाते हैं। सुना, परिमित व्यय, भ्रानन्द, स्वस्थता, सत्सङ्ग श्रीर इच्छानुसार सुख मध्यम दशा ही में मिलते हैं। मध्यम दशा वाला सहज में काल बिता कर स्वतंत्र हो इस भवशागर से पार हो जाता है। इसको दरिद्री वा धनवान की भाँति शरीर व चित्त के छेशादिकों का दु:ख नहीं व्यापता, क्योंकि न तो इसे प्रति दिन उचित आहार के न पाने की आशङ्का से दास वा नीच, की भांति कर्म करना पड़ता है, न नाना प्रकार के कठिन मनारथों के पूर्ण न होने से उदास रहना पड़ता है, श्रीर न महत् वस्तु की लोभाग्नि से जलना ही पड़ता है। इसीसे यह श्रपने चित्त में शांति श्रीर विश्राम को पाता है, तथा इस सांसारिक वन में कड़ुए फलों को त्याग श्रीर मधुर फलों का श्रहण कर इस जीवनरूपी वृत्त की छाया में निवास पाता है, श्रीर स्थिरचित से श्रपने सुख का ध्यान करता हुआ प्रतिदिन श्रपनी वृद्धि करता है।

इतना कह कर मेरं पिता ने फिर स्नेहपूर्वक यह कहा कि तुम चञ्चलता मत करो । तुम्हारी अवस्था से मुभ्ने तुम्हारा खाभाविक गुण जान पड़ता है कि भविष्यत् में तुमको किसी प्रकार का दुःख न होगा। इस लिए तुम जान बूभ्त कर भ्राप से दु:खसागर में कूद कर मत डूबो । धीरज धरो श्रीर देखो, मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। जिस मध्यम श्रवस्था की मैंने तुमसे इतनी प्रशंसा की है, तुम उसी अवस्था के योग्य हो जाओगे। इस पर भी जो तुम सुख से श्रपना काल न काटो तो तुम्हारा ध्रभाग्य है। सार यह है कि जिस बात से तुमको दुःख होगा उससे मैं तुमको सावधान किये देता हूँ। अब मेरा कुछ दे। पनहीं है। बस, बहुत कहने से कुछ लाभ नहीं। सुनो; जो तुम यहाँ रह कर मेरी इच्छा के अनुसार काम करोगे तो सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा श्रीर जो तुम मेरी बात न मान कर कहों चले जान्रोगे ता तुम्हारी बड़ो हानि होगी। इसी से मैं तुमको विदेश जाने की सम्मति नहीं देता । पर यदि तुम चलेही जाश्रोगे तो परमेश्वर से तुम्हारे कल्याण को निमित्त प्रार्थना करता रहुँगा। देखो, जैसे तुम विदेश जाने का हठ करते हो, इसी रीति से तुम्हारे बड़े भाई ने भी रण-चातुरी सीखने के लिए बड़ा हठ किया था। मैंने उसकी भी बहुत समकाया था, पर उसने मेरी बात न मानी श्रीर श्रन्त की उसी काम में वह मारा गया। तुम निश्चय जानी कि जी तुम मेरी बात न मान विदेश जाश्रोगे तो ईश्वर कभी तुम्हारा भला न करगा श्रीर जिस समय तुम्हारे ऊपर कोई श्रापत्ति श्रावेगी, उस समय कोई भी तुम्हारा सहायक न होगा, तब तुम्हें मेरी बातों का स्मरण होगा श्रीर तुम पछताश्रोगे कि हाय, मैंने श्रपने पिता की बात क्यों न मानी।

पिता ने ये सब बातें भविष्यवक्ता के समान कहीं, श्रीर उन को यह निश्चय नहीं था कि मैं बात ही बात में विदेश चला ही जाऊँगा। ऐसी वातें करते करते मेरे पिता की श्रांखां से श्रांसू बहने लगे, गद्गद् वाणी हो गई श्रीर बड़े स्नेह से उन्हें ने कहा कि हाय, मैं अपने चित्त के दु:ख का वर्णन नहीं कर सकता, पर यह कहता हूँ कि जिस समय तुम पर कोई दु:ख पड़ेगा श्रीर तुम्हें कोई सहायक न मिलेगा, उस समय तुमहें बड़ा शोक होगा।

इन बातों को सुन कर मेरी भी छाती भर आई, क्योंकि स्नेह की ऐसी बातों से किसकी छाती नहीं भरती ? तब मैंने भो अपने मन में यही निश्चय किया कि अब जलयात्रा का विचार छोड़ अपने पिता की आज्ञा मान कर स्वदेश ही में रहना उचित है। किन्तु थोड़े ही काल में फिर मेरी दुर्बुद्धि लौटी और मैंने यह विचार किया कि अब पिता से कुछ न कहना और इनसे बिना कहे ही चले जाना ठीक है, जिसमें पिता मुक्तको रोक न सकें।

ऐसा विचार कर मैं पिता के पास तो न गया, पर एक दिन मैंने ध्रपनी माता की प्रसन्न देख कर कहा कि माता! मुक्तको नाना प्रकार के देशों के देखने की बड़ी इच्छा है। इस देश में मैं कुछ काम नहीं कर सकता। श्रीर जी मैं कुछ काम भी करूँगा तो मेरा चित्त भली भांति न लगेगा। जी मैं पिता से ध्राज्ञा लेकर जाऊं तो मेरा कल्याय हो, पर वे मुक्ते न जाने क्यां नहीं ध्राज्ञा देते? मेरी ध्राठारह वर्ष की श्रवस्था हुई। ध्रव में व्यापार या वकालत का काम नहीं सीख सकता। यदि वे मुक्तको सिखावेंग भी तो मैं उतने काल तक ठहर नहीं सकूँगा। इससे यही उचित है कि वे मुक्तको विदेश जाने की ब्राज्ञा दें। जो मेरा मन विदेश में न लगेगा तो मैं यहां ध्राकर अपना काम सीखूँगा श्रीर जो मेरा समय विदेश जाने में जायगा, उसकी कसर मैं यहाँ ब्राकर निकाल हुँगा।

यह सुन माता ने क्रोध से कहा कि तुम्हारे पिता से इस बात के कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वे तुम्हारी हानि के साथी नहीं, वरन तुम्हारे लाभ के साथी हैं। वे जिसमें तुम्हारी भलाई होगी वहीं करेंगे, पर तुम्हारी हानि के विषय में कभी श्राज्ञा न देंगे। अभी इस बात की बहुत दिन नहीं हुए कि उन्होंने विदेश जाने के विषय में तुमसे क्या क्या वातें कही थीं। क्या तुम उन बातों को श्रभो भूल गये जो फिर विदेश जाने की इच्छा करते हो? जो तुम आपही अपने की नाश करने की इच्छा करते हो तो इसका उपाय कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारी बात कहतो; पर जिस बात में मैं सर्वदा तुम्हारी हानि ही देखतो हुँ वह उनसे क्योंकर कहूँ । तुम निश्चय जाने कि जिस बात में पिता की सम्मति नहीं है, उसमें माता की सम्मति किस प्रकार है। सकती है ? इससे मैं इस बात पर कभी सम्मत न होऊँगी।

यद्यपि उस समय मेरी माता ने पिता से इस बात का कहना स्वोकार न किया, तो भो पीछे से मैंने सुना कि उसने मेरी सक बातें पिता से कहीं श्रीर उन्होंने बहुत उदास श्रीर निराश हो साँस भर कर यह उत्तर दिया कि सुनो, जो तुम्हारा लड़का घर में रहेगा तो श्रानन्द से वह श्रपना समय काटेगा, श्रीर जो विदेश चला जायगा तो श्रायन्त दु:खी होगा। इससे मैं तो उसे विदेश जाने की श्राहा कभी नहीं दूँगा।

इसके पीछे जिस काम के सीखने के लिए पिता मुक्त से कहते थे थ्रीर मेरी विदेश जाने की इच्छा जान कर भी मुक्त को धाज्ञा नहीं देते थे, इसी से मुक्तसे थ्रीर उन से प्रायः फगड़ा होता था। इसी भाँति एक वर्ष बीत गया। फिर तो मैं जिस जिस रीति से विदेश चला गया वह कहता हूँ।

एक दिन मैं किसी काम के लिए हल नगर में गया था। पर मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं वहां से कहीं चला जाऊँ। अकस्मात् एक मित्र से मेरी भेट हुई। यह अपने बाप के जहाज़ पर लंडन नगर जाने की तैयार था। उसने मल्लाहों की भाँति मुक्ते फुसला कर कहा कि जो तुम हमारे साथ चलो तो तुम्हें कुछ व्यय न करना पड़ेगा और आनन्द से हमारे साथ लंडन नगर देख आओगे। मेरा मन तो उद्यत हो ही रहा था; इसलिए उस समय न तो मैंने श्रपने माता-पिता के स्नेह वा सम्मित का विचार किया, न उनको कुछ समाचार भेजा, श्रीर न इस बात को सोचा कि जहाज़ पर जाने से मेरी क्या दशा होगी। बस, चट मैं जहाज़ पर जा बैठा श्रीर माता-पिता की श्राज्ञा न मानने के कारण जो कुछ श्रापित्यां मुक्ते भेलनी पड़ों वे श्रकथनीय हैं।

## नीति–शिक्षा⊛

#### श्राज्ञापालन

युवा पुरुषों का सबसे पहिला धर्म श्रीर कर्म यह है कि वे बड़े लोगों की श्राज्ञा मानें, श्रर्थात् जिस काम के करने से वे रोकें उसे न करें श्रीर जिसके करने की वे श्राज्ञा दें उसे मन लगा कर पूरा करें श्रीर जिसके करने की वे श्राज्ञा दें उसे मन लगा कर पूरा करें श्रीर निल्सन्देह यह बहुत श्रच्छी वस्तु है। श्रीर इसी कारण इसे सब लोग चाहते श्रीर इसका श्रादर करते हैं। परन्तु यह बहुत श्रावश्यक है कि हम लोग यह भली भांति से समभ जावें कि स्वतन्त्रता किसे कहते हैं। स्वतन्त्रता का यह श्रर्थ नहीं है कि बिना बड़ों की बातों पर ध्यान दिये जो मन में श्राया सो कर बैठे। इसका श्रर्थ केवल यही है कि प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक कामों के करने में समाज के पृणित वा हानिकारक बन्धनों से बचा रहे। क्योंकि समाज

<sup>\*</sup> ब्ल्याकी कृत सैल्फ़ कलचर के श्राशय पर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए०, लिखित।

को लाभ पहुँचाने वाली स्वतन्त्रता निस्सन्देह बहुत भ्रच्छी वस्तु है, श्रीर इससे मनुष्य को भी श्रधिक लाभ होता है। यह मनुष्य को काम करने का म्थान दे देती है, श्रीर यह भी कहती है कि नया काम करना होगा चौर कैसे करना होगा। बस, उसके साथ संसार में जितने काम हैं वे सब स्वतन्त्रता के सिंहत बेंधे हुए हैं। नियम के श्रमुसार काम करने से स्वतन्त्रता दूर भागती है श्रीर बन्धन श्रा जकडते हैं। यह करना ठीक नहीं; क्योंकि नियमों के अनुसार कामों को करना ही उनकी स्वतन्त्रतापूर्वक उचित रीति से करना कहा जाता है। ये निषम, जिन्हें मानना सब का धर्म है, ऐसे नहीं होते जिन्हें प्रत्यंक मनुष्य श्रपनी इच्छा के श्रनुसार मान ले; बरन् यं नियम ऐसे होते हैं कि जिन्हें दूसरे लोगों ने समाज के हित अर्थात सब लोगों के सुख, भलाई श्रीर उपकार के ज़िए मान लिये हैं। इसलिए यह प्रावश्यक है कि जो मनुष्य किसी समाज की भलाई चाहता है, श्रीर जिसकी यह इच्छा है कि समाज बना रहे उसका सबसे पिंडला धर्म यह है कि वह बड़ों की अब्जा का मानना सीखे। जगत में जितने प्रकार के कार्य हैं सबमें इस धर्म के भ्रानेक उदा-हरण मिलेंगे; यहाँ तक कि कोई मनुष्य चाहे किसी प्रकार से श्रवना निर्वाह करता श्रीर समय काटता हो उसे भी इस धर्म का श्रवश्य पालन करना पड़ता है। मनुष्य को श्रपने विषय में भी केवल उतनी ही स्वतन्त्रता उचित है जिससे समाज को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। ऐसी स्वतन्त्रता को किसी से छीन लेना माना उसे मनुष्यत्वहीन बनाना है। कोई मनुष्य जैसा भाजन चाहे करे, जिस प्रकार से चाहे नहाये धीर जैसे चाहे सोये, परन्तु वह सब लोगों से धपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव नहीं कर सकता: अर्थात वह जिसे चाहे इसे मार नहीं सकता वा जिस किसी की वस्तु चाहे इसे छीन कर ले नहीं सकता है। ऐसी श्रवस्था में उसे समाज के नियमों की मानना ही पड़ेगा: क्योंकि विना ऐसे किये समाज बना ही नहीं रह सकता। इसलिए प्रत्यंक मनुष्य का धर्म है कि स्वतन्त्रता की सीमा उल्लंघन न कर उन नियमें। श्रीर बन्धनें की माने जिनका मानना समाज के सब लोगों के लिए भ्रावश्यक है। जो मनुष्य-समाज में सबसे बड़ा माना जाता है भ्रीर जिसका भ्रादर सब लोग सबसे भ्रधिक करते हैं, उसे समाज के नियमों को भी सबसे श्रधिक मानना पडता है। मनुष्य के शरीर में सिर सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, उसको भी शरीर के उन साधारण नियमें। को मानना पडता है जिन्हें शरीर के दूसरे श्रंग मानते हैं। जैसे श्रधिक परिश्रम करने पर नींद का ग्राना मनुष्य को शरीर का साधारश नियम है, श्रीर इससे सिर को भी उतना ही मानना पडता है जितना पैर मानता है। नियम के विरुद्ध मनमाना काम कर बैठना एक द्वार की दरार के समान है जिसको यदि ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाय तो काल पाकर वह एक बड़ा सा बिल हो जायगी। ऐसे ही समाज के नियमें। के विरुद्ध किसी कार्य्य को करने देना या करते रहना माना समाज की नष्ट करना है। बड़े बड़ वीर पुरुषों श्रीर सेना के नायकों में इस बात की बड़ी प्रशंसा की जाती है कि वे आज्ञा का देना और मानना इन दोनों बातें को जानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आज्ञा मानने और आज्ञा देने

में बड़ा भेद है जो कि एक दूसरे से विरुद्ध है पर सच बात तो यह है कि एक को साधने से दूसरा आप आ जाता है, क्योंकि वह मनुष्य, जिसे जन्म भर केवल आज्ञा ही देने की बान पड़ गई है; श्रीर जिसने श्राज्ञापालन करना सीखा ही नहीं है, वह यह नहीं जान सकता कि श्राज्ञा की सीमा कहाँ तक है। युवा पुरुषां की इस धाजापालन के गुणों की बड़े ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भ्रवस्था में इसकी अधिक शोभा रहती है। बालकों को सब कामों को केवल इसी लिए करना चाहिए कि अपने से बडे लोग उसके करने की आज्ञा देते हैं। खामी अपने सेवकों की और किसी बात से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना इस बात से कि वे उसकी श्राज्ञा के श्रनुसार सब कामों की समय पर ठीक ठीक कर देते हैं: श्रीर इसमें कुछ श्राश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के ध्रपने कामों को ठीक समय पर सचाई के साथ करने से ही सारा समाज भ्रानन्द भ्रीर सुख-चैन में बना रहता है। भ्राज्ञा-पालन न करने से जितनी हानियां होती हैं इतनी पूर्ति पण्डिताई वा चतुराई से नहीं हो सकती। घड़ी के ठीक चलने से समय का पता लगता है। यदि वह ठीक न चले ते। कोई भी ठीक समय नहीं जान सकता। ऐसे ही जिस मनुष्य के लिए तुम काम करते हो, उसे यदि तुम ठीक समय पर पूरा न कर दोगे तो तुम उसे ठीक न चलने वाली घड़ी के समान धोखा देते हो। िकसी मनुष्य के लिए इससे बढ़ कर दूसरी प्रशंसा नहीं हो सकती कि लोग उसे कहें कि वह मनुष्य सदा उस काम की नियम से करता है जिसके करने का भार वह श्रपने ऊपर

लोता है और जो सदा उसी समय पर पहुँचता है जब कि उसके आने की आशा की जाती है।

#### श्रालस्य ।

यवा पुरुषों के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा उपदेश नहीं है कि ''कभी आलस्य न करां''। यह एक ऐसा उपदेश है कि जिसके लिए इच्छा को दृढ करने की अधिक श्रावश्यकता होती है। लोगों को इस बात का ध्यान बालकपन ही से रखना चाहिए कि समय व्यर्थ न जाय, श्रीर यह तभी हो सकता है जब कि सब काम नियम सं भ्रीर उचित समय पर कियं जायँ। जो युवा पुरुष नित्य किसी काम में कुछ समय लगाता है वह कभी चुक नहीं सकता। रहा इस बात का निर्णय करना कि किस कार्य्य में कितना समय लगाना चाहिए। यह उस कार्य पर ग्रीर उसके करनेवाले पर निर्भर है। इसमें भ्रावश्यकता केवल इतनी ही है कि चाहे कितना ही थोडा समय किसी कार्य में क्यों न दिया जाय पर वह बराबर वैसा ही हुआ करे, उसमें किसी प्रकार की बाधा न पडनी चाहिए। यदि मान लिया जाय कि प्रति दिन एक काम के लिए एक घंटे का समय लगाया जा सकता है। भ्रब पहिले पहिल तो यह बहुत थोडा जान पड़ेगा, परन्तु वर्ष के भ्रन्त में इसका फल श्रधिक देख पडेगा। जैसे एक छोटा सा बीज देखने में कितनी छोटी वस्तु है, पर उसे बो देने से श्रीर समय पर पानी देने से वह एक बड़ा सा पेड हो जाता है श्रीर उसमें फल फूल लग जाते हैं। एक उपाय की मन मं स्थिर करके उसी के अनुसार प्रति दिन नियम के साथ काम करने

ही से केवल वह काम पूरा हो सकता है। किसी काम के करने में एक साथ ही शीघ्रता करने लगना श्रीर फिर उसे छोड कर दूसरे काम में लग जाना ऐसा ही व्यर्थ श्रीर निष्फल है जैसा श्रालस्य का करना । एक स्रालसी मनुष्य उस घरवाले के समान है जो कि स्रपना घर चोरों के लिए खुला छोड़ देता है। श्रीर वह पुरुष बड़ा ही भाग्यवान है जो यों कहता है कि ''मुफ्ते व्यर्थ के कामों के लिए छट्टी नहीं है. क्यों कि मैं बिना किसी आवश्यक काम के समय की नष्ट नहीं कर सकता; प्रयोजन बिना मुभ्ते कोरी बक बक अच्छी नहीं लगती; काम में लगे रहने से मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होती है, श्रीर जब मैं श्रपना काम पूरा कर लेता हूँ तब जानता हूँ कि किस रीति सं एक काम कं अपनन्तर विश्राम करके फिर दूसरे काम में लग जाना होता है"। ऐसे ही मनुष्य उन्नति कर सकते हैं। श्रालस्य के दूर करने का बहुत ही सरल उपाय यह है कि जिससे यह बात भली भांति से समभ ली जाय कि बिना हाथ पैर हिलाये संसार का कोई काम नहीं हो सकता। संसार के विषय में लोग जो चाहें सा कहें, परन्तु यह स्थान समय को व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। ऐसे स्थान में जहाँ पर कि सब लोग अपने अपने काम-काज में लगे हुए हैं, वहाँ श्रालस्य करने से केवल नाश ही होगा, लाभ कभी नहीं हो सकता। किसी विद्वान का कथन है कि "जीवन थे। इन है, गुग्र अनन्त है, अवसर हाथ से निकले जाते हैं, परख पूर्ण रीति से हो नहीं सकती श्रीर वस्तुग्रों के विषय में बुद्धि स्थिर नहीं है"। बस प्रत्येक मनुष्य की इन उपदेशों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह सदा सचेत

बना रहेगा और अपने अमूल्य समय को आलस्य से वृथा नष्ट न करेगा।

### दृढ़ता ।

किसी काम में दढ़ता के साथ लगे रहने से ही मनुष्य संवार में यथार्थ गीरव पा सकता है श्रीर सब कामों को सफलता के साथ कर सकता है। परन्तु वह मनुष्य किसी योग्य नहों है जो भ्रपने कामों को मन लगा कर दृढ़ता के साथ न करता हो। प्रसिद्ध ऋँगरेज कवि वर्डस्वर्थ अपनी यात्रा के वर्णन में यें लिखता है कि "जब त्राकाश में मंघ दीखते श्रीर मुक्ते पहाड़ के ऊपर जाना होता, तो मैं अपने विचार से कुछ इस कारण न पलटता कि पहाड़ के ऊपर जान पर यदि पानी बरसने लगेगा तो मुक्ते कष्ट होगा, वरन् यह सोच कर कि अपने विचार के अनुसार दृढ़ता के साथ कार्य न करने से मेरे चरित्र में धब्बा लगेगा। बस, मैं श्रांधी पानी की कुछ भी श्राशंका न करता श्रीर पहाड़ पर चला जाता"। यह कैसी बुद्धिमानी का विचार है। हम ऐसे संसार में नहीं रहा चाहते जहाँ कि मनुष्य थोडी थोडी सी तुच्छ बातों से डर जायँ, क्योंकि संसार में भ्रगिषत कठिनाइयां हैं जिनको दूर करके अपने काम के करने ही में बुद्धि-मानी है। एक समय कोई मनुष्य एक ऊँचे पहाड पर चढने लगा भीर जब वह उस स्थान के निकट पहुँचा कि जिसे वह उस पहाड़ की चोटी समभे हुए था या जहाँ तक जाने का उसका विचार था तो उसे विदित हुन्ना कि मुख्य चोटी न्नभी दो मील ऊपर है न्नीर श्रागे का मार्ग वड़ा ऊँचा नीचा श्रीर बीहड़ है, जिस पर थक जाने

के कारण वह कठिनता से चल सकता था: पर यह कोई ऐसी बात न थो जिससे वह पहाड़ की चांटी तक न जा सके। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि पहाड़ की चोटी पर कोहरा गिर रहा था ब्रीर सर्य के अस्त होने में केवल एक घंटा शेष था। यह देख कर वह शीव्रता से नीचं उतर श्राया। पर देखे। दूसरे दिन वह क्या करता हैं ? सबेरा होते ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगा श्रीर श्रन्त में उसकी मुख्य चाटी पर जा बैठा। ऐसे ही मनुष्य जिस काम की अपने हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। इसलिए कभी किसी कठिनाई को देख कर तुम साहस को न छोड़ो श्रीर विशेषकर जब कि तुमने श्रभो उस काम का श्रारम्भ ही नहीं किया है। एक लोकोक्ति है कि अगरम्भ में सभी काम कठिन होते हैं और फिर जो काम जितना श्चन्छा होगा उसका करना भी उतना ही कठिन होगा और श्चन्छे काम ही करने योग्य होते हैं। इस संसार में जहाँ पर कि परिश्रम प्रधान वस्तु है, दृढ़ श्रीर पका मन ही सब कामों की कर सकता है श्रीर वह मनुष्य संसार में कभी नहीं सुखी हो सकता जो कि पासे को इसलिए पटक मारता है कि पहिली बार पासा डालते ही मैं क्यों नहीं जीत गया।

### साहस।

सबसे पहिली बात जो कि युवा पुरुषों को अपने मन में लिख लेनी चाहिए; वह यह है कि साहस ही एक ऐसी वस्तु है कि जिससे मनुष्य की यथार्थ शोभा होती है; श्रीर यह गुण मन को स्थिर करने श्रीर इच्छा को दृढ़ रखने ही से प्राप्त हा सकता है।

यदि तुम यह समभते हो कि इस विषय में तुम्हें श्रधिक सहायता पुस्तक, प्रमाण, विचार श्रीर विवाद से मिलेगो, तो यह तुम्हारी भूल है, क्यांकि पुस्तकें श्रीर व्याख्यान तुम्हें केवल उत्साहित श्रीर चेतन कर सकते ग्रीर प्रारम्भ में तुम्हें साइनबोर्डी के समान उचित मार्ग बता सकते हैं, परन्तु वे तुम्हें उस मार्ग पर चला नहीं सकते। इसमें तुम्हारं पैर ही तुम्हारे सहायक हो सकते हैं: अर्थात् किसी स्थान पर पहुँचनं के लिए साइनबोर्ड कुछ हानि नहीं कर सकते, वे तुम्हें केवल मार्ग बता देंगे; परन्तु जितना शीव तुम उनकी सहायता के बिना चलना सीख लो उतना ही भ्रज्छा है, क्योंकि बहुत दूर न चलते चलते ही तुम्हें मार्ग में दलदल, जङ्गल श्रीर कोहरा मिलेगा। ऐसी श्रवस्था में सोची तो सही कि उस मनुष्य की क्या दशा होगो जो केवल साइनबोर्ड ही के सहारे से चलता है। ऐसे ही यात्री के समान वे युवा पुरुष हैं जो दूसरें। के सहारे पर श्रपनं सब काम किया चाहते हैं। इसिलए तुम्हें उचित है कि तुम अपने मन की दृढ़ता के सहारे सब काम करा, नहीं तो भटके हुए पथिक के समान तुम्हें भी दूसरें। का भ्रासरा देखना पड़ेगा; श्रीर यदि तुम्हारा सहायक तुम्हारे ही समान भूला वा भटका हुआ है, तो सोचो तो सही कि तुम्हारी क्या दशा होगी। इसलिए अपनी कमर कसो और इस बात को सिद्ध करके दिखा दें। कि जिस भांति चलना चलने से, कूदना कूदने से श्रीर पटा खेलना पटा खेलने से श्राता है, वैसे ही सज्जन की भाँति रहना, जब जब अवसर पड़ं तब तब सज्जनता के साथ काम करने ही से

श्राता है। यदि पहिलो बार श्रवसर पड़ने पर तुम चुक गये; दृद्ता के साथ तत्पर न रहे, तो दूसरी बार के लिए तुम श्रिधिक निर्वल हो जात्रोगे, श्रीर जो कहीं दूसरी बार भो तुम चूके तो समभो कि श्रव तुम्हारे किये कभी कुछ नहीं हो सकेगा श्रीर तुम दूसरे नीच लोगों के समान हो जाश्रोगे। जैसे जो मनुष्य तैरना सीखता है, वह यदि सदा छिछले पानी में तैरेगा ता श्रवसर पड़ने पर, या गहरे पानी में ऊँची ऊँची लहरों के उठने पर उसका साहस छूट जायगा ग्रीर वह श्रपने प्राग न बचा सकेगा। ऐसे ही तुम अपने साहस की कभी कम न करे। केवल पाप श्रीर पुण्य को उपदेश ही तुम्हारे जीवन की पवित्र नहीं बना सकते, किन्तु हाँ उन उपदेशों के श्रनुसार बर्ताव करने से तुम निस्सन्देह श्रच्छे हो सकते हो। जैसे यात्रा में एक के पीछे दूसरा मील का पत्थर पीछे छूटता जाता है उस भांति भ्रपने जीवन में यदि तुम एक को पीछे दूसरी खोटी बातों को न छोड़ते जाश्रोगे ता भ्रन्त में भ्रवसर निकल जाने पर पछताने श्रीर सिर पटकनं के अतिरिक्त और कुछ तुम्हारे हाथ न आवेगा।

## बंशनगर का ब्यापारी%

बंशनगर में शैकाच नाम का एक विदेशो व्यापारी रहता था। वह उस नगर के व्यापारियों को काम पड़ने पर भ्रधिक व्याज पर

बैम्बस् टैन्स के झाशव पर पंडित किशोरीवाख गोस्वामी विखित ।

हपये उधार देने के कारण बड़ा धनवान हो गया था। परन्तु वह इतना निर्देशी था कि प्रापने ऋियायों की बड़े बड़े दुख देता, उन्हें पिटवाता श्रीर जैसे होता उनसे श्रपनी कीड़ी कीड़ी भर लेता था। इसी से उस नगर के दयावान सुजन लोग उससे बहुत ही श्रप्रसन्न रहते श्रीर सदा उसकी निन्दा किया करते थे। उसी नगर में श्रनन्त नामक एक दयावान व्यापारी भी रहता था जो समय पर दीन द्वीन लोगों को उनके दु:ख दूर करने के लिए फट रुपये उधार दे देता श्रीर उनसे एक कीड़ी भी व्याज नहीं लेता था। श्रनन्त के से दयावान सुजन की देख कर दृष्ट शैलाच बराबर जला करता श्रीर म्बनन्त भी उस द्र्यर्थपिशाच से बड़ी ग्लानि रखता था। जब कभी हुट्टे में उन दोनों की भेंट होती तो अनन्त शैलाच को उसके निर्दय बर्ताव पर भली भांति कोरी कारी फटकार सुनाता जिसे निर्लज्ज शैलाच चुपचाप सह लेता श्रीर वह मन ही मन सोचता कि किसी भांति अनन्त मेरे जाल में फॅंसे तो इससे अपना भरपूर बदला लूँ।

उसी नगर में अनन्त का श्राभिन्न-हृद्य मित्र वसन्त नामक एक धनी रहता था। उसने अपन्यय के कारण अपना सब धन नष्ट कर दिया था, पर जब कभी उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता होती तो वह अनन्त के पास आता था। वह भी निष्कपट मन से बसन्त की बराबर तन, मन और धन से सहायता किया करता, और उसे इस रीति से रुपये देता कि दूसरें। को अनन्त और बसन्त के धन में कुछ भी भेद नहीं जान पड़ता था।

एक दिन भ्रनन्त ने भ्रपनं मित्र बसन्त को बहुत उदास देख

कर उसकी उदासी का कारण पूछा। तब बमन्त ने कहा कि "प्रियमित्र ! यहाँ से थोड़ी दूर पर बिल्वमठ नामक स्थान में एक बड़ी सुन्दरी कन्या है। उसका पिता बहुत सा धन श्रीर भूसम्पत्ति ( जुमोंदारी ) को छोड मरा है । मैं चाहता हूँ कि उस गुणवती सुन्दरी से विवाह कर फिर पहले की भाँति धनवान हो जाऊँ, किन्तु मेरं पास इस समय इतना धन नहीं है कि मैं रूप में पार्वती, गुग्र में सरखती श्रीर धन में साचात लदमी सी कन्या से विवाह करने के याग्य ऋपना रूप या बाहरी तड़क भड़क बना सकें। इस लिए मैं चाहता हूँ कि यदि तुम इस समय तीन सहस्र रुपयं मुक्ते उधार दो तो बे-खटके मेरा काम हो जाय। क्योंकि जब मैं उसके पिता को जीते वहाँ जाता था, तो वह कन्या ऐसी प्रेम भरी चितवन से मेरी त्रार निहारती थी कि मुभ्ते निश्चय होता है कि वह श्रवश्य मुभ्ने श्रपना पति बनावेगी श्रीर फिर में बड़ा भारी धनाट्य हो जाऊँगा"। श्रनन्त ने उत्तर दिया—"मित्र ! इस समय ता मेरे पास इतने रूपये नहीं हैं, परन्तु थोडं ही दिनों में मेरं व्यापार-सम्बन्धी वस्तुत्रीं को अर्णवपीत आ जायँगे, उतने दिनों को लिए किसी सं रुपयं उधार मिल जायेँ तो अच्छी बात है; चली, शैलाच के पास चलें, यदि वह लालची थोड़ं दिनों के लिए मुर्फ इतने रुपयं उधार दे दे ता तुम्हारा मनारथ सिद्ध हो जायगा"।

यह सोच दोनों मित्रों ने श्रेलाच के पास जाकर श्रपने श्राने का प्रयोजन कहा। यह सुन कुटिल शैलाच मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुश्रा, क्योंकि वह चाहता था कि किसी भांति श्रनन्त मेरे चंगुल में फॅसे तो मैं अपने जी की पुरानी कसर निकालूँ। परन्तु प्रकट में वह कखाई से कहने लगा-"क्यों जी अनन्त ! तम आर्थ हो कर मुक्त अनार्थ से घृणा करते हो, मेरी जाति को तुच्छ श्रीर हीन समभते हो, तुम किसी से सूद नहीं लेते, इस लिए मुभे बराबर लालची श्रीर मुद्दखोर कह कर खोटी खरी कहा करते हो; कई बार तुमने मेरं जातिवालों के सामने मुक्ते नीचा दिखाया, व्यापारियों में मेरा सिर नीचा कराया, मुफ्ते व्याज खाने पर धिकारा, ग्रीर अनंक बार मुक्ते नास्तिक श्रीर कटहा कुत्ता कह कर कुत्ते की भांति दुईराया, पर मैंने धीरज के साथ तुम्हारं सब अपमान की सिर भूका कर सह लिया। फिर भी तुम मेरी सहायता चाहते हो श्रीर मुक्तसे तीन सहस्र रुपयं उधार लेने श्रायं हो ? क्यां महाशय ! कहीं कुत्ते के पास भी रुपयं रहते हैं कि वह उधार दे ? या मैं एक दीन की भाँति गिड़गिड़ा कर कहूँ कि श्रीयुत माननीय महोदय ! बुध के दिन स्रापने मुफ्ते कुत्ता कह कर पुकारा स्रीर मेरं कपड़ां पर शका था उस कृपा के बदले में मैं तीन सहस्र रुपयं से आपकी सहायता करता हूँ"।

अनन्त ने उसकी बातें सुन कर कहा—''सुनें। शैलाच ! मैं फिर भी तुम्हारे खोटे चलन की सहस्र बार निन्दा करूँगा श्रीर तुम्हें धिकारूँगा। किन्तु अब यदि तुम्हें ऋण देना हो तो सुभे अपना शत्रु समभ कर दो, न कि मित्र जान कर। यदि ठीक मिती पर मैं तुम्हारा ऋण न चुका सकूँगा तो जो दण्ड तुम चाहोंगे उसे प्रसन्नता से अपने अपर लूँगा''।

शैलाच अपने मन का भाव छिपा कर बेाला—"अस्तु, जो कुछ तुमने मेरे साथ खोटे बर्ताव किये उन सभीं को भूल कर मैं तुम्हें बिना ब्याज के तीन सहस्र रुपयं दूँगा जिसमें तुम मुक्ते अपना मित्र समक्तो, पर कीतुक के हेतु तुम्हें उस पत्र पर हस्ताचर कर देना होगा। जिस पर यह लिखा रहेगा कि अमुक मिती पर मैं सब रुपयं न चुका दूँगा तो अस्पदाता मेरे शरीर में से जहाँ से चाहे आध सेर मांस काट लें"।

शैलाच की दुष्टता भरी बातों की सुन कर बसन्त ने ऐसे पत्र पर इस्ताचर करने से अनन्त की बहुत रोका श्रीर समभाया, पर उसने एक न माना श्रीर शैलाच के लिखे हुए स्वीकार-पत्र पर इस्ताचर कर, रुपयं ले, बसन्त के हाथ दिये। उसने सेश्च लिया था कि तब तक मेरे तीनों पोत आ जायेंगे जिससं मिती पूजने के पहले इसके सब रुपये चुकते कर दिये जायेंगे।

वह धनाड्य की लड़की जिसका नाम पुरश्री था, वंशनगर के पास विल्वमठ नामक स्थान में रहती थी। उससे विवाह करने के लिए बसन्त अपने मित्र गिरीश की साथ ले बड़ ठाट बाट से उसके घर जाकर उसका पाहुना हुआ। थोड़ं दिनों में दोनों की पट गई और पुरशी ने बसन्त की श्रमना पति बनाना स्वीकार कर लिया।

मन मिलने पर एक दिन बसन्त ने श्रपनी भावी पत्नी पुरशी से अपनी सारी दशा जता दी और यह भी कहा कि "प्यारी, अब मंरे पास केवल उच्च वंश और पदवी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहा"। पुरशी जे। अपने भावी पति के गुणों पर रीभ कर लट्टू हो रही थी, बडी नम्रता और लजा से कहने लगी—'हे प्यारे! यह श्राप क्या कहते हैं ? यदि मैं जितना रूप श्रीर धन श्रब रखती हूँ, इससे सहस्र गुणा अधिक रूप श्रीर धन रखती, तो भी श्राप के से सज्जन श्रीर सब गुनश्रागर नागर की पत्नी बनने के योग्य न होती। क्यांकि श्रापके अतुल श्रीर महान् गुणां के श्रागे मेरा यह तुच्छ रूप और धन किस गिनती में है ? प्राग्यनाथ ! मैं केवल एक भोली श्रीर श्रव्हड लुडकी हूँ, तो भी निरी बची नहीं हूँ कि श्रापकी भली शिचाओं का प्रहण करने और उनके द्वारा सुधरने के याग्य न होऊँ। प्रियतम ! मैं श्रापकी श्राज्ञाकारियी दासी हूँ। केवल मेरा धन श्रीर भूमि ही नहीं, वरन यह शरीर भी श्रव श्रापका हो चुका। कल तक इन सब ऐश्वर्य, अर्थात् बग्धी, घोडे, दास, दासी, भवन इत्यादि की स्वामिनी मैं थी; पर त्राज इस विवाह-मुद्रिका के साथ अपने शरीर-सहित इन सब वस्तुओं को भ्रापको श्रर्पण कियं देती हूँ। ऐसे नम्र ग्रीर मधुर वचन कह कर उसने बड़े चाव से श्रपने हाथ की ग्रॅंगुठी उतार कर बसन्त की पहिना दी, श्रीर बसन्त ने भी उस प्रेमवती के शील स्वभाव की बहुत कुछ प्रशंसा कर उसकी ऋँगूठी प्रहण की और यह प्रतिज्ञा की कि जीते जी इसे भपनी ऋँगुली से कभी अलग न करूँगा।

जब उन दोनों में ऐसी स्नेह श्रीर प्रीति की बातें हो रही थीं तब बसन्त के मित्र गिरीश ने कहा कि "मित्र ! लीजिए श्रापका ते। विवाह ठहर गया, श्रब सुभे श्रनुमित हो तो मैं भी इसी समय श्रपना विवाह कर डालूँ"। बसन्त ने प्रसन्न हो कर कहा—"श्रच्छी बात है। यदि तुमने काई दुलहिन ठहराई हो तो निःसन्देह कर लो"। गिरीश ने कहा—"मेरे मन में मेरी स्वामिनी की सहेली नरश्री गड़ गई है शीर बड़ी बड़ी नकदर्श करने पर इसने बचन भी दिया है कि यदि मेरी स्वामिनी का गठ-जोड़ा तुम्हारे मित्र के साथ होगा तो मैं भी तुम्हारी घरवाली बन्ँगी"। यह बात सुन कर बसन्त श्रीर पुरश्री दोनां बड़े प्रसन्न हुए श्रीर पुरश्री ने मुसकरा कर श्रपनी सहेली से पूछा कि "क्या यह बात सच है ? इस पर उसने लजा से श्रपनी श्रांखें नीची करके केवल इतना ही कहा कि "हाँ" यह सुन पुरश्री श्रीर बसन्त होनों ने श्रपनी पृरी प्रसन्नता प्रकट की जिससे गिरीश श्रीर नरश्रो का सम्बन्ध भी उसी समय पका हो गया।

ये दोनां प्रेमी अपनी अपनी भावी पिन्नयों के साथ आनन्द की बातें कर रहे थे कि इतने ही में एक दृत ने आकर अनन्त का पत्र वमन्त के हाथ में दिया। उस पत्र को पढ़ते ही वसन्त की बुरी दशा होगई, उसके मुख का रङ्ग फीका पड़ गया, उसके बदले में उदासी छा गई और कान्ति बिगड़ गई। पुरश्री अपने प्रियतम की ऐसी शोचनीय दशा देख कर बहुत घवराई और बार बार पृछ्ठन लगी कि 'इस पत्र में क्या लिखा है"? इस पर बसन्त ने अपना और अनन्त का सारा वृत्तान्त कह सुनाया और वह पत्र पुरश्रा के हाथ में दिया। उसने भी पढ़ा और उसकी भी वहीं दशा हुई जो बसन्त की हुई थी। उस पत्र में केवल यही लिखा था:—

"प्रिय मित्र बसन्त !

मरा ऋर्णविपोत डूच गया श्रीर मैंने शैलाच का जो स्वीकारपत्र

लिख दिया था उसकी मिती पूज गई। अब मैं पत्र में लिखी हुई प्रतिज्ञा के पूरी करने पर कदापि जीता न बचूँगा, क्योंकि अब वह मेरे शरीर में से जहाँ से चाहे आध सेर मांस काट सकता है। अस्तु इसकी मुभ्ते कोई चिन्ता नहीं है, पर मरने के पहिले में एक बार तुम्हारा मुख देखा चाहता हूँ। यदि मेरे लिए तुम्हारे विवाह के आनन्द में काई विन्न न पड़े ता आश्री। मेरा पत्र अपनी प्रेयसी को न दिखलाना।

तुम्हारा अभिन्नहृदय मित्र, अनन्त''।

पत्र को पढ़ कर पुरश्री ने कहा—''त्यारं, विवाह की सब रीति श्रमी समाप्त कर डालिए जिसमें मेर सब धन पर आपका शास्त्रानुसार भी पूरा अधिकार हो जाय। फिर चाहे उस ऋण को बीस गुने रुपया देकर चुकाइए, किन्तु यह कभी न होगा कि आपके मित्र का एक वाल भी बांका हो। बसन्त ने यह बात मान ली और भट पुराहित के सामने पुरश्री का बसन्त के साथ श्रीर उसकी सखी नरश्री का गिरीश के साथ विवाह हो गया। फिर वं दोनों मित्र बड़ी धबराइट के साथ शीघ्र बंशानगर पहुँचे जहां अनन्त ऋण के कारण बन्दीगृह में पड़ा हुआ था। बसन्त ने शैलाच की बहुत समभाया श्रीर मूल धन से बीस गुने रुपयं देने स्वीकार कियं, पर स्वीकार पत्र की मिती बीत जाने से दुष्ट शैलाच ने उसकी एक न सुनी श्रीर बराबर वह यही हठ करता रहा कि अब मैं आध सेर मांस के श्रांतिरक्त श्रीर कुछ न लुँगा। बसन्त बड़ी धवराइट

श्रीर उदासी के साथ उस दिन की बाट जाहने लगा जो बंशनगर के न्यायाध्यत्त ने इस भयानक विवाद के निपटेरा करने के लिए नियतः किया था।

वसन्त के जाने पर पुरश्री ने कुछ सोच समभ कर एक वकील से इस भगड़ के विषय में सम्मित लेकर उसके वस्त्र और बंशनगर के न्यायाधीश के नाम की चिट्ठी मेंगाली और फिर वह उसके वस्त्र की पिहन कर वकील का रूप बन गई धीर उसने अपनी सहेली की भी पुरुष के कपड़े पहना कर उसे अपना लेखक ( मुहिर्रेर ) बना लिया। फिर ध्रपनी सहेली के साथ वह बंशनगर की न्यायशाला में ठीक उस समय पहुँची जब कि अनन्त का भगड़ा उपिथत कियं जाने पर था। न्यायाधीश ने वकील के पत्र की देख कर पुरश्री का बड़ा धादर किया, और जिस वकील का अनुरोध पत्र लेकर वह आई थी उसे पढ़ कर पुरश्री को इस भगड़े में विवाद करने की आज्ञा दी।

विचार प्रारम्भ हुआ श्रीर निर्द्या शैलाच छुरी लिए हुए वर्काल (पुरश्री) की श्रीर निहारने लगा। सामने साहस श्रीर घीरता के साथ बँधा हुआ अनन्त खड़ा या श्रीर उसी के पास ववराहट श्रीर उदासी में डूबे हुए बसन्त श्रीर गिरीश खड़े थे; पर उन दोनों ने अपनी श्रपनी श्रियों की, जिनमें एक वकील के वेष में श्रीर दूसरी लेखक के रूप में श्री, न पहिचाना। पुरश्रों ने वादी प्रतिवादी (शैलाच श्रीर अनन्त) का नाम धाम पूछ कर खोकारपत्र को देखा जिस पर हस्ताचर करना अनन्त ने खीकार किया। जब पुरश्री ध्यानपूर्व के खोकारपत्र देख रही थी, तब बसन्त नं उससे प्रार्थना की कि ऐसा

उप हो जिस में मेर मित्र के प्राण बचें, में ऋग से बीस गुने रुपये देने की तत्पर हूँ। इस पर पुरश्री ने कहा—"मिती बीत गई, भ्रव बंशनगर का न्याय शैलाच को ग्राध सेर मांस काट लेने से किसी प्रकार नहीं राक सकता; किन्तु हां, यदि यह व्यक्ति दया करे तो श्रनन्त का बचना सम्भव है"। इतना कह कर पुरश्रो ने फिर कहा— ''सुना शैलाच ! दया-धर्म सबसे बढ़ कर है। दया ऐसी वस्तु है कि जिसमें आश्रह की कुछ आवश्यकता नहीं। यह जल-धारा की भांति श्राकाश से पृथ्वी पर गिर कर दोनों की (जी दया करता है उसकी श्रीर जिस पर दया की जाती है उसकी ) लाभ पहुँ चाती है। यह महानुभावों की श्रधिकतर शोभा बढ़ाती श्रीर यही मंडलेश्वरों के मुकुट से भी प्रधिक शोभायमान है, राजदण्ड केवल सांसारिक बल प्रकट करता है जो कि ग्रातङ्क श्रीर तेज का चिह्न है, श्रीर जिससे लोगों के चित्त पर राजेश्वरों का भय छा जाता है; किन्तु दया का प्रभाव राजदण्ड की अपेचा कहां बढ़ कर है। यह ईश्वर का साचात् खरूप है, अतएव पृथ्वी पर राजमुक्ट की उतनी शोभा नहीं है जितनी दया की है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया है उसमें उतना ही अधिक ईश्वर का अंश समभनना चाहिए। इस लिए हे शैलाच ! तू केवल न्याय ही न्याय पुकार रहा है, पर निश्चय जान कि कोवल न्याय ही को भरोसे पर हम लोगों में से कोई भी मरने के पीछे मुक्त होने की श्राशा नहीं कर सकता, जब तक उसने दूसरे पर दया न की हो। हम लोग ईश्वर से दया के लिए प्रार्थना करते हैं, पर स्मर**ग**र**क्लो कि इम** पर कदापि उसकी दयान होगी जब तक हम लोग अपने भाइयों पर दया न करें। मैंने इतना तुम्हारं न्याय के आप्रह को हटाने के लिए कहा है, परन्तु यदि तुम न मानोगे तो बंशनगर की विचार-सभा तुम्हें आध सेर मांस काटने की आज्ञा अवश्य देगी"।

वकील की वक्तता सुन कर सब का हृदय भर ग्राया श्रीर सब उसकी प्रशंसा करने लगे; पर निष्ठुर वज्रहृदय दुष्ट शैलाच का पत्यर सा हृदय तनिक भी न पसीजा। वह अपने हठ से न हटा श्रीर बराबर न्याय ही न्याय पुकारने लगा । बसन्त ने बोस गुने रुपये देने को कहा श्रीर लोगों ने भो उसे बहुत कुछ समभाया, पर उसने एक न सुना। तब पुरश्री ने कहा-"धब तुम्हें व्यवस्थापत्र के श्रनुसार श्राध सेर मांस काटने से न्यायसभा किसी प्रकार नहीं रोक सकती। कहाँ है तुम्हारी छुरी श्रीर तुला ?" शैलाच यह सुन मारे प्रसन्नता को उछल पड़ा; तथा छुरी श्रीर तुला ले वकील को सामने जाकर उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगा कि वकील क्या हैं माने! साचात् धर्मराज न्याय करने के लिए स्वर्ग से उतर कर आये हैं। पुरश्री ने शैलाच से कहा-- 'अच्छा एक चिकित्सक को भी बुला लो कि घाव को ढांक कर उसके रुधिर का बहना बन्द कर देगा"। इस पर शैलाच बोला-"ऐसा मैं नहीं करने का, क्योंकि यह बात स्वीकार-पत्र में नहीं लिखी है"। पुरश्री बोली तो फिर तुम श्राध सेर मांस काट सकते हो"। भ्राज्ञा सुनते ही राजस शैलाज प्रसन्नता के मारे मांस काटने की धार्ग बढा धीर न्याय-सभा में चारों स्रोर से हाहा-कार मच उठा, सबके मुँह पर गहरी उदासी छा गई श्रीर सब के।ई मांखों में भांसू भर कर कहने लगे कि 'हाय, बिचारे श्रनन्त का जीवन चार्य भर श्रीर शेष हैं"।

शैलाच ज्यों ही अनन्त के हृदय में छुरी चुभोना चाहता था कि इसे रोक कर पुरश्री ने कहा—"शैलाच ! तिनक ठहर जाओ और सुनो; इस स्वीकारपत्र में लोहू की एक बूँद भी देना नहीं लिखा है, केवल आध सेर मांस (बिना लोहू के) तुम निःसन्देह काट सकते हो, वह रत्तो भर भी अधिक वा न्यून न हो; परन्तु मांस काटने में यदि एक बूँद कियर भी इसके शरीर से निकला तो तुम्हारी सब सम्पत्ति छीन ली जायगी और तुम्हें शूली दे दी जायगी"। शैलाच ऐसी विचित्र युक्ति सुन कर घबरा गया और छुरी रख कर बोल उठा कि "अच्छा मेरे कपयं ही मुक्ते दिला दिये जायँ, मुक्ते मांस काटने से कोई प्रयोजन नहीं है"।

इस पर न्यायसभा के न्यायाधीश और सब छोटे बड़ं वकील की प्रशंसा करने और शैलाच को धिकारने लगे। बसन्त ने देखा कि मेरे मित्र के प्राण बच गये और शैलाच भी रुपये लेने पर सम्मत हो गया, तो चट उसने शैलाच से पुकार कर कहा कि "लो ये रुपये पड़े हैं, गिन लो"। इस पर पुरश्रो बोली—"उहरो, श्रब इसे कुछ भी नहीं मिल सकता; हां, यदि यह चाहे ते। रक्त की बूँद गिराये बिना केवल श्राध सेर मांस ले सकता है"। इस पर शैलाच ने घबरा कर मांस काटना श्रस्वीकार कर केवल श्रपने रुपये चाहे। बसन्त ने फिर कहा कि "लो ये रुपये हैं"। पुरश्री फिर बसन्त को रोक कर शैलाच से बोली—"सुनो जी, तुमने जान बूभ कर

एक भले मानस का प्राण लेना चाहा था, त्र्रतएव तुम्हें प्राण-दण्ड होना चाहिए। हां, यदि विचारपति तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हारा प्राण छोड दें तो दूसरी बात है। पर तुम्हारा समस्त धन ले लिया जायगा, जिसमें से स्राधा धन राज-भण्डार में मिला लिया जायगा श्रीर श्राधा श्रनन्त को दिया जायगा। इस पर श्रनन्त ने उदारता से कहा कि ''मुफ्ते जो कुछ मिला उसे मैं शैलाच को इस प्रण पर लीटा देता हूँ कि यह एक ऐसा प्रतिज्ञापत्र लिख दे कि जिससे इसके मरने पर वह धन इसकी बेटी जसीदा श्रीर दामाद लवङ्ग को मिले"। इस बात को शैलाच ने स्वीकार किया श्रीर उसकी प्रार्थना पर न्यायाधीश ने उसकी प्राणदान दे कर यह भी कहा कि ''शैलाच ! यदि तू कुटिलता छोड़ श्रीर अपना चाल-चलन सुधार कर सभ्य मनुष्य बने तो शेष श्राधा धन जी राजभण्डार में मिला लिया गया है तुभे लीटा दिया जायगा"। इस बात की भी शैलाच ने स्वीकार किया श्रीर जसोदा वाले स्वीकार-पत्र पर हस्ताचर कर अनन्त से छुटकारा पाया। न्यायसभा विसर्जित हुई ग्रीर सब लोग वकील की प्रशंसा करते करते बिदा हुए। न्यायाधीश ने बहुत चाहा कि वकील मेरा अतिथि बने, पर उसने कई कामों के भ्रव्भाट का मिस कर निमन्त्रग्र ग्रस्वीकार किया। तब ज्यायाधीश बसन्त ग्रीर ग्रनन्त से वकील के ग्रादर-सत्कार के लिए बहुत कुछ धनुरोध कर बिदा हुआ।

बसन्त ने बहुत आप्रह किया कि वकील (पुरश्री) मेरा अतिथि बने, पर उसने किसी प्रकार ठहरना स्वीकार न किया। तब बसन्त ने बड़ो नम्रता से कहा कि "वकील महाशय, श्रापही की वचत-चातुरी से श्राज मेरे मित्र के प्राण बचे, इसके बदले में, श्राजन्म, हम लीग श्रापका गुण गाया करेंगे। यह तीन सहस्र मुद्रा जो शैलाच को नहीं दी गई श्राप प्रहण करें तो बड़ो छपा हो। यद्यपि श्रापकी योग्यता के श्रागे यह तुच्छ है, तो भी हम लोगों पर श्रनुप्रह करके श्राप इसे प्रहण कीजिए। इसी भांति बसन्त श्रीर श्रनन्त ने बहुत कुछ कहा, पर पुरश्रो ने कुछ भी लेना स्वीकार न किया। किन्तु जब बसन्त ने बहुत ही श्राप्रह किया तो वह बोली—"श्रच्छा श्राप श्रपने हाथ के श्रंगुलित्राण (दस्ताने) मुक्ते दे दें, इन्हें में पहिना करूँगा"। यह सुनते ही बड़ो प्रसन्नता से बसन्त ने ज्योंही श्रंगुलि-त्राण उतार त्योंही पुरश्रो ने फिर कहा—"श्रीर यह श्रंगुठी भी दीजिए, बस ये ही दोनों श्रापके स्नेही चिद्र मैं सर्वदा श्रपने काम में लाया करूँगा।"

अँगूर्डी का नाम सुनते ही बसन्त का मुख सूर्व गया । वह बड़ी अधीनता से कहने लगा—''महाशय, चमा कीजिए; यद्यपि यह अंगूर्ठी भ्रापके परिश्रम के आगे तुच्छ है, पर इसे मैं नहीं दे सकता । हाँ बंशनगर में सब से अधिक मूल्य की जो अँगूर्ठी मिलेगी वह आपको अवश्य ले दूँगा"। इस पर पुरश्री भैंहिं तान कर बोली—''बस महाशय! रहने दीजिए, जब मैं कुछ भी नहीं लेता था तब तो आपने बहुत आपह करके मुभे भीख मांगने पर विवश किया, परन्तु अब देने के समय बातें बनाते हैं! क्या भले मानसों के ऐसे ही बर्ताव होते हैं? अस्तु, रिखए, मुभे कुछ न चाहिए"। यह

कह कर कुष्ट हो पुरश्रो नरश्रा कं साथ चल खर्डा हुई। उसके थोडी दर जाने पर श्रनन्त ने बहुत कुछ समभा बुभा कर बसन्त से कहा कि "मित्र ! ऐसे उपकारी वकील को रुष्ट न करना चाहिए. इस समय अपनी स्नो से अँगूठी के विषय में तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे भूल कर इसे वकील की दे डाली"। मित्र 'की बात सुन कर बसन्त ने तुरन्त ऋँगुठी उतार कर गिरीश के हाथ वकील के पास भेजी. जिसे उसने सहर्ष ले लिया श्रीर नरश्री ने गिरीश की बातें। में फुसला कर उसकी भी ऋँगूठी ऋपने परिश्रम के पलटे में ले ली। जब दोनों ऋँगुठियाँ दोनों सुन्दरियों के हाथ लग गई ते। वे आपस में यह कहती हुई शीघ्र अपने स्थान बिल्वमठ में पहुँची कि "श्रब हम लोग श्रपने श्रपने पति के साथ भली भाँति कै।तुक करेंगी कि तुम लोग श्रवश्य किसी स्त्री को श्रॅगूठी दे त्राये हो श्रीर यहाँ भूठी बातें बनाते हो"। इसके पीछे बसन्त भी अनन्त और गिरीश की लियं हुए बिल्वमठ में पहुँचा। कुशल-प्रश्न के श्रनन्तर पुरश्री श्रीर नरश्री श्रपने श्रपने पति से भगड़ने लगीं कि ''तुम मुभ्ने रत्ती भर भी नहीं चाहते: तभी तो प्रतिज्ञा करके भी प्रेम के चिह्न वाली ग्रॅंग्रठी किसी स्त्री को दे त्राये हो"। बसन्त त्रीर गिरीश शपथ खाते धीर कहते कि "स्त्रो को नहीं दी वरन् वकील श्रीर उसके लेखक की"। किन्तु वे दोनों एक न सुनतीं श्रीर बराबर यही कहतीं कि ''नहीं नहीं, इस लोग भी शपथ खा कर कहती हैं कि तुसने वकील वा लेखक को भ्रॅगूठो न देकर स्त्री ही को दी हैं"। इस भगड़ को सुन कर अनन्त बोला कि ''हाय, मैं ही अभागा इस भगड़े का कारण हूँ"। इस पर पुरश्री ने हँम कर उससे कहा कि "महाशय! ग्राप उदास न हृजिए" ग्रीर फिर उसने ग्रीर उसकी सखी नरश्री ने अपने ग्रपने पित की उनकी श्रॅग्रों दंकर सारा भेद खोल दिया, जिसे सुन कर सब चिकत, हिर्षत ग्रीर मुग्ध हो पुरश्री की ग्रगांध बुद्धि-चातुरी की प्रशंसा करने लगे। फिर पुरश्री ने भनन्त की वह चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि पोत अपने ठिकाने पहुँच गये; डूबे नहीं। उनके डूबने का वृत्तान्त मिथ्या था ग्रीर फिर जसोदा की जो कि ग्रनन्त की प्रेयसी थी, ग्रीर अपने बाप शैलाच के यहां से भाग कर पुरश्री के पास ग्रा रही थी, उसके बाप का लिखा हुन्ना प्रतिज्ञापत्र दिया जिसमें शैलाच के मरने पर उस की सारी सम्पत्ति जसोदा की प्राप्त होनी लिखी थी। यह देख दोनों (ग्रनन्त ग्रीर जसोदा) ग्रपने ग्रपने ग्रपने नित्त्य की ग्राप्त होना लिखी थी। यह देख दोनों (ग्रनन्त ग्रीर जसोदा) ग्रपने ग्रपने ग्रपने के ग्रसीम गुणों की प्रशंसा करने लगे।

यां ही जब कभी आमांद के समय वे लोग इकट्टे होते ते। पुरुष की स्त्रों के न पहिचानने और अँग्रुठों के विचित्र की तुक पर बहुत ही हँसते थे। इसी प्रकार आनन्द के साथ उन तीनों युगल मूर्त्तियों के काल व्यतीत हुए।

# कर्तव्य ग्रौर सत्यताक्ष

कर्तव्य बह वस्तु है जिसे करना इम लोगों का परम धर्म है।

स्माइत्स क्यारक्टर के श्राशय पर बाबू श्यामसुन्दर बी० ए० लिखित ।

भीर जिसके न करने से हम लोग भीर लोगां की दृष्टि से गिर जाते श्रीर श्रपने कुचरित्र से नीच यन जाते हैं। प्रारम्भिक श्रवस्था में कर्तव्य का करना बिना बलात्कार के नहीं हो सकता. क्योंकि प्रथम प्रथम मन आपही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरम्भ प्रथम घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ पहिले लड़कों का कर्तव्य माता-पिता की श्रोर श्रीर माता-पिता का कर्तव्य लडकां की श्रोर देख पडता है। इसके ब्रातिरिक्त पति-पत्नी, खामी-सेवक और स्त्रीपुरुष के भी परस्पर श्रनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पहोसियां श्रीर राजा-प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है, जिधर देखेा उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पडते हैं। बस, इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का परम धर्म है; श्रीर इसीसे हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य का करना न्याय पर निर्भर है श्रीर वह न्याय ऐसा है जिसे समभने पर हम लोग प्रेम के साथ कर सकते हैं।

हम सब लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हम सभों को बुरे कामों के करने से रोकती और अच्छे कामों की ओर हम सभों की प्रवृत्ति को फुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तो वह बिना किसी के कहे आप ही लजाता और अपने मन में दुखी होता है। लड़को ! तुमने देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तो वह मन में डरा करता और पीछे से आपही आप पछन्ताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुक्ते अपनी माता से कह

कर खाना था। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है श्रीर उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है ? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लोग चारी न करें। परन्त जब हम चोरी कर बैठते हैं तो हमारी श्रात्मा हमें कीसने लगती है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी स्रात्मा जो हमें कहे, उसके श्रनुसार हम करें। दृढ विश्वास रक्खो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचायं श्रीर दूर भागे ती कभी तुम उस काम को न करो । तुम्हें ऋपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससं तुम ऋपना साहस न छोड़ा। क्या हुआ जो तुम्हारे पड़ासी ठग-विद्या श्रीर श्रसत्यपरता ( वेईमानी ) से थनाट्य हो गये श्रीर तुम कंगाल ही रह गये। क्या हुस्रा जी दूसरे लोगों ने भूठी चाटुकारी (ख्शामद ) करके बड़ी बड़ी नौकरियाँ पा लीं और तुम्हें कुछ न मिला और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भागते हैं श्रीर तुम सदा कष्ट में रहते हो। तुम श्रपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोडो श्रीर देखे। इससे बढ़ कर सन्तोष श्रीर अपदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो।

हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यप्न रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इस लिए हम लोगों की इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटें; चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जायें तो कोई चिन्ता नहीं।

धर्म-पालन करने के मार्ग में सब से अधिक बाधा चित्त की चश्चलता, उद्देश की अश्यिरता श्रीर मन की निर्वलता से पडती है। मनुष्य के कर्तव्य-मार्ग में एक श्रोर तो श्रात्मा के भले श्रीर बुरे कामां का ज्ञान, श्रीर दूसरी श्रीर त्रालस्य श्रीर स्वार्थपरता रहती है। बस. मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है श्रीर अन्त में यदि उसका मन पका हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मान कर अपने धर्म का पालन करता है श्रीर यदि उसका मन कुछ काल तक द्विविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे ग्रा घेरेगी श्रीर उसका चरित्र घृषा के योग्य हो जायगा। इसलिए यह बहुत स्राव-रयक है कि ग्रात्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना श्रपना स्वार्थ सोचे भटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बान पड़ जायगी तो फिर किसी बात का ही भय न रहेगा । देखो इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गये हैं, जिन्होंने कि संसार का उपकार किया है श्रीर उसके लिए श्रादर श्रीर सत्कार पाया है, उन सभों ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। क्योंकि जितने कर्म उन्होंने कियं उन सभीं में श्रपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियां में यह गुग्र पाया जाता है वेही संसार में उन्नति करती हैं त्रीर संसार में उनका नाम ग्रादर के साथ लिया जाता है। एक समय किसी ग्रॅगरेज़ी जहाज़ में जब कि वह बोच समुद्र में था एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां श्रीर पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा पूरा उद्योग किया गया; पर जब कोई उपाय सफल न हुआ ते। जितनी क्षियां इस पर शीं सब नावों पर चढ़ा कर बिदा कर दी गई, श्रीर जितने मनुष्य उस पात पर बच गये थे, उन्हांने उसकी छत पर इकट्टे हाकर ईश्वर की भन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके ग्रीर स्त्रियां की प्राग्य-रच्चा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया। श्रीर वह हुव गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़ रहे श्रीर उन्होंने अपने प्राग्ण बचाने का कोई उद्योग न किया। इसका कारगा यह था कि यदि वे अपने प्राम्म बचाने का उद्योग करते ते। स्नियां भ्रीर बच्चे न बच सकते। इसीलिए उस पोत के लोगों ने भ्रपना धर्म यही समका कि अपने प्राम देकर स्त्रियां और बच्चों के प्राम बचाने चाहिएँ। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहनेवालों ने एक डूबते हुए जहाज़ पर से भ्रपने प्राग्य तो बचायं, किन्तु उस पीत पर जितनी क्षियां श्रीर बच्चे थे उन सभें को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में निन्दा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित होते हैं श्रीर सब लोग उनसे घृषा करते हैं।

कर्तव्य-पालन से और सत्यता से बड़ा घना सम्बन्ध है और जो मनुष्य श्रपना कर्तव्य-पालन करता है वह श्रपने कामों श्रीर वचनों से सत्यता का बर्ताव भी रखता है। यह ठीक समय पर उचित रीति से श्रच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य श्रपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम भूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग भूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुःख भे।गेंगे। इस लिए हम लोगों को ध्रपने कार्यों में भूठ का कभी बर्ताव नहीं करना चाहिए। अतएव सत्यता को सब से ऊँचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं भूठ उन सभी से बुरा है। भूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कादरता के कारण होती है। बहुत से लोग सचाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि ध्रपने सेवकों को स्वयं भूठ बोलना सिखाते हैं। पर उनको इस बात पर आश्रयं करना और कुद्ध होना न चाहिए जब कि नौकर भी उनसे ध्रपने लिए भठ बोलें।

बहुत से लोग भूठ की रत्ता नीति श्रीर श्रावश्यकता के बहाने करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना श्रीर दूसरी बात को बना कर कहना नीति के श्रनुसार, समयानुकूल श्रीर परम धावश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं, पर उसे इस प्रकार से धुमा फिरा कर कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यही समभे कि यह बात सत्य नहीं है, वरन इसका उलटा सत्य होगा। इस प्रकार से बातें का कहना भूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार भी कम नहीं।

संसार भें बहुत से ऐसे भी नीच श्रीर कुत्सित लोग होते हैं जो भूठ बोलने में श्रपनी चतुराई समभते हैं श्रीर सत्य को छिपा कर धोखा देने वा भूठ बोल कर श्रपने को बचा लेने में ही श्रपना परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुःख श्रीर सन्ताप के फैल।ने में मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार का भूठ बालना स्पष्ट भूठ बालने से श्रिधक निन्दित श्रीर कुत्सित कर्म है।

भूठ बोलना श्रीर भी कई रूपों में देख पड़ता है। जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ा कर कहना, किसी बात को छिपाना, भंष बदलना, भूठ मूठ दूसरों के साथ हां में हां मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना श्रीर सत्य को न बोलना इत्यादि। जब कि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तो ये सब बातें भूठ बोलने से किस्मी प्रकार कम नहीं हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुँह-देखी बातें बनाया करते हैं, परन्तु करते वे ही काम हैं जोकि उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समभते हैं कि कैसा सब को मूर्ख बना कर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं श्रीर अन्त में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में सब लोग घृणा करते श्रीर उनसे बात करना अपना अपमान समभते हैं।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनं मन में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कितता करना न जानता हो, पर वह अपना ढंग ऐसा बनाये रहे जिससे लोग समभें कि यह कितता करनां जानता है, तो यह कितता का श्रांडम्बर रखने वाला मनुष्य भूठा है, श्रीर फिर यह अपनं भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दु:ख सहता है श्रीर अन्त में भेद खुल जाने पर सब लोगों की श्रांखों में भूठा श्रीर नीच गिना जाता है। परन्तु जा मनुष्य सत्य बेलिता है वह श्रीडम्बर से दूर भागता है श्रीर उसे दिखावा नहीं रुचता। उसे तो इसी में बड़ा सन्तोष श्रीर श्रानन्द होता है कि सत्यता के साथ वह श्रपना कर्तव्य-पालन कर सकता है।

इस लिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलनं को सब से श्रेष्ठ माने और कभी भूठ न बोलें, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों न होती हो। मत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनन्द-पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। क्योंकि सच को सब कोई चाहते और भूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा सन्तुष्ट भीर सुखी बने रहेंगे।

# **श्रहिल्याबाई** क

महार।ष्ट्र देश भारत के दिचिया भाग में है। इसके उत्तर श्रोर नर्मदा नदी बहती है, पश्चिम में श्ररब की खाड़ी, दिचिया में पुर्तकेसों के देश श्रीर पूर्व में तुङ्गभद्रा नदी है। इस देश के रहने वाले मृहाराष्ट्र या मरट्टे कहलाते हैं। जिस समय श्रीरङ्गज़ेब

<sup>ं</sup> नागरीप्रचारियाी पत्रिका से संखेप करके महामहोषाध्याय पण्डित सुधा-कर द्विवेदी विस्तित ।

हिन्दू-राज्यों के नाश करने में लगा हुआ था, उस समय इसी महाराष्ट्र-कुल के एक मात्र वीरिशरोमिण महाराज शिवाजी ने इस भरत-खण्ड में एक नवीन हिन्दू-राज्य स्थापित किया था, इनके साथ ही महाराष्ट्र देश में श्रीर भी श्रनेक वीर पुरुष हुए थे श्रीर वे भी शिवाजी की नाई श्रित सामान्य वंश में जन्म लेकर श्रपने श्रपने उद्योग से एक एक राज्य श्रीर राजवंश की प्रतिष्ठा कर गयं हैं जिनमें श्रनेक वंशों में श्रव तक राज्य वर्तमान हैं। इन्हीं सब वीर पुरुषों में मल्हारराव हुल्कर हुए हैं। महारानी श्रहिल्याबाई इन्हों मल्हारराव की पुत्र-वधू थी। इसलिए पहिले यहां मल्हारराव का थोड़ा परिचय देना उचित है।

पूना से बीस कोस की दूरी पर नीरा नदी के तीर "होल" नामक एक छोटे से गाँव में "धनगर" श्रर्थात् पशुपालक लोगों की बस्ती थी। उन्हों में एक मनुष्य का नाम कुन्दजी था। मराठी भाषा में "कर" शब्द का श्रर्थ श्रधिवासी श्रर्थात् रहने वाला है। कुन्दजी के पूर्वज "होल" नामक श्राम में रहते थे इसलिए वे "होलकर" वा "हुलकर" कहलाये। कुछ लोगों का यह भी मत है कि "हलकर" श्रर्थात् "हलकर्षण" का श्रपश्रंश "होलकर" है। जो कुछ हो, परन्तु मल्हारराव होलकर वंशी थे। इनका जनम ईसवी सन की सत्रहवीं शताब्दी के श्रन्त में हुश्रा था। वे जब चार वर्ष के थे तब उनके पिता कुन्दजी का देहान्त हो गया था। उनके मरते ही उनकी स्त्रों की श्रपने सम्बन्धियों से कुछ ऐसी धनवन हुई कि अन्त में वह श्रकेली श्रपने पुत्र को लं उस शाम से

निकल कर श्रपने भाई नारायणजी के निकट चली गई। उस समय नारायणजी खान देश के श्रन्तर्गत ''टालान्दो'' नामक प्राप्त में रहते थे। वहां उनकी कुछ थोड़ी सी भूमि थी भीर त्राप किसी मरट्टे दलप्रति \* के यहाँ कुछ अप्रवारोही सेना के श्रिधनायक थे। श्रपनी जाति के नियमानुसार उन्होंने श्रपने बालक भांजे की पशु-पालन कर्म में नियुक्त किया। ऐसी लोकोक्ति चली आती है कि एक दिन बालक मल्हारराव एक वट वृत्त के नीचे पडा सो रहा था श्रीर उसके पत्तों की सन्धि से सूर्य की किरणें उसके मुख पर पड रही थीं। मुख पर छाया न देख कर एक विषधर सर्प ने उसके मुख पर श्रपने फण से छाया की। जब मल्हारराव की नींद टूटी तो वह सर्प धीरे से वहां से सरक गया । धीर धीरे यह बात नारा-यणजी को कानों तक पहुँची। तब तो उन्होंने बालक को होनहार जान कर उसे पग्न चराने से निवृत्त किया श्रीर श्रपने साथ श्रश्वा-रोहियों में रख लिया। मामा के साथ रहने से ये युद्धविद्या में बड़े निपुण हुए श्रीर कई एक युद्धों में इन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई।

श्चित दीन श्रीर सामान्य श्चवस्था में जन्म पाने पर भी निज बाहुबल से मल्हारराव भारत के प्रधान वीर पुरुषों में श्रपना नाम गिना श्रीर राज्य का पूरा पूरा सुख भीग कर छिहत्तर वर्ष की श्चवस्था में इस लोक को छोड़ परलोक पधार। मरने पर वे वार्षिक छिहत्तर लाख के श्चाय की भूसम्पत्ति श्रीर छिहत्तर करोड़ रुपये छोड़ गये थे।

<sup>#</sup> दुखपति = सरदार ।

उनके एक ही पुत्र खंडेराव नाम का था जिसका विवाह ग्रिहिल्याबाई के साथ हुआ था। सन् १७३५ ईसवी में मालना देश के अन्तर्गत किसी एक सामान्य प्राम में अहिल्याबाई का जन्म हुआ। असके माता-पिता सेंधिया-वंश के थे।

वह कुछ प्रधिक सुन्दरी न श्री। उसके शरीर का रंग साँवला श्रीर डीलडील मध्यम था, परन्तु उसके मुख पर एक ऐसी दिव्य ज्योति बिराज रही भी कि जे। उसके हृदय के उत्तम गुर्यों की प्रकाशित करती थी। महाराष्ट्र-स्त्रियों में उस समय पठन-पाठन की रीति प्रचलित न थी, परन्तु अहिल्याबाई पढ़ी लिखी थी। थोड़ी ही अवस्था में उसका विवाह मल्हारराव के एकलीते पुत्र खंडराव के साथ हुआ था। जब से वह अपनी ससुराल में भ्राई, तभी से बढ़ प्रेम ग्रीर श्रद्धा-भक्ति के साथ वह सास-ससुर की सेवा श्रीर घर-गृहस्थी के सब कामें। को बड़ी चतुराई ग्रीर सुघराई के साथ मन लगा कर करती थी। मल्हारराव का स्वभाव उम श्रीर हठी था, परन्तु व्यय करने में उनका हाश ख़ुला हुन्रा था। उनके इस उप स्वभाव से ऋहिल्याबाई मनहीं मन में दुखी होती श्रीर कुढ़ती थी, परन्तु इसलिए कभी उसने उन पर से श्रपनी श्रद्धा-भक्ति नहीं घटाई। मल्हारराव भी जिस दिन से पुत्र-वधू की अपने घर लाये, उसी दिन से उस पर उनका बड़ा ही वात्सल्य ग्रीर स्नेह हो गया **या । जब कभी किसी कारण से मल्हारराव कृद्ध, दुखी या चिन्तित** भी रहते, कि जिस समय अच्छे अच्छे दलपितयों का भी साहस उनके सामने कुछ कहने का नहीं होता था, उस समय भी, यदि अहिल्याबाई कुछ कहला भेजती थी तो बिना विचार और विलम्ब के वह उसे तुरन्त पूरा कर देते थे। यहाँ तक अहिल्याबाई पर उनका वात्सल्य था कि वह जितना जल पिलाती थी उतना ही वे पीते थे। अहिल्याबाई की सास गौतमाबाई का स्वभाव भी उप्र श्रीर असहनशील तो था, परन्तु यह भी अपनी पुत्र-वधू के गुणों से बहुत ही वशीभूत हो गई थी। अहिल्याबाई सार दिन घर-गृहस्थो के काम श्रीर सासससुर की सेवा-टहल ही में बिताती थी, श्रीर जब पहर रात बीत जाती तब शयन-गृह में जाती, श्रीर फिर थोड़ी रात रहते ही शय्या से उठ अपने कार्य में लगती थी। जन्म भर उसने थों ही अपना जन्म बिताया।

बचपन ही से अहिल्याबाई पाप से भय खाती और पुण्य में मन लगाती थी। उसने श्रम्बादास पौराणिक से मन्त्र प्रहण किया था। वह गुरुजी के श्राज्ञानुसार निज इष्टदेव की श्रद्धा-भक्ति करतो श्रीर उसे छिपाये रखती थी। श्रपने यौवन काल में भी कभी उसने विलास-सुख में व्यर्थ समय नहीं विताया। यो तो जाति में वह शृद्धा थी, पर तो भी उसके चरित्र उत्तम श्राह्मण-कुल की खियों से किसी प्रकार भी घट कर न थे।

थोड़ी ही श्रवस्था में उसके दो सन्तित हुई जिसमें एक पुत्र श्रीर एक कन्या। पुत्र का नाम मालीराव था श्रीर कन्या का मच्छाबाई। पुत्री का विवाह यशवन्तराव पौसिया से हुआ था।

सन् १७५४ ईसवी में श्राहिल्याबाई के स्वामी खंडेराव का देहान्त हुश्रा। बुद्ध श्रावस्था में पुत्रशोक से मल्हारराव बड़े ही व्यथित हो गये। उस समय ऋहिल्याबाई की ऋवस्था केवल ऋठा-रह वर्ष की थी। स्वामी के मृत्यू के समाचार को सुन कर अहि-ल्याबाई ने पति को शोक से सती होना चाहा इस पर राजपरिवार के लोगों ने उसे बहुत समभाया पर उसने अपना हठ न छोडा। श्रव श्रन्त में उसके ससुर मल्हारराव विकल होकर बोले-"बेटी! क्या तू मुभ्ने इस अधाह संसार समुद्र में डुबा कर चली जायगी ? खंडूजी तो मुभ्ने इस बुढ़ौती में धोखा देकर छोड ही गये। भव केवल तेरा मुख देख कर मैं उसे बिसरा रहा हूँ, श्रीर तुभी की देख कर जीता हूँ। किन्तु जो तू भी मुभ्ते त्याग देगी तो मुभ्ते भी त्र्यपना प्राण दे देना अच्छा है। बेटी, यह राज-पाट, धन-धान्य सब तेरा ही है। यदि तू चाहेगी तो जो कुछ मेरे जीवन के दिन शेष रह गये हैं वे भी किसी प्रकार बीत जायँगे"। ऐसा कह कर बूढे मल्हारराव विलख विलख कर रोने श्रीर विलाप करने लगे। उनकी इस दोन श्रवस्था को देख कर लोगों का हृदय फटने लगा श्रीर अहिल्याबाई का भी हृदय ऐसा भर श्राया कि विवश होकर उसे अपना संकल्प त्यागना पडा।

खंडराव की मृत्यु के उपरान्त राज-काज की भीतरी अवस्था के देखने भालने तथा आय व्यय के लेखे का भार अहिल्याबाई ही के उत्पर पड़ा, क्योंकि मल्हारराव तो सदा बाहरी युद्ध में लगे रहते थे। केवल धन-उपार्जन करना ही उनके भाग्य में था, परन्तु उसका सञ्चय करना और उसकी सुव्यवस्था करना अहिल्याबाई की चतुरता और दचता पर निर्भर था। राज्य के सभी कर्मचारी श्राहिल्याबाई की आज्ञा के बिना एक तिनका नहीं हिला सकते थे।
मल्हारराव तो ध्रपने कटक कं साथ प्राय: "वाफगाओ" नामक
स्थान में रहा करते थे श्रीर घर में रह कर श्राहिल्याबाई वार्षिक कर
लेती, ध्राय-व्यय का लेखा देखती, उसे जांचती, ध्रीर सैन्य का
वेतन ध्रथवा जो कुछ व्यय की ध्रावश्यकता होती, उतना धन
मल्हारराव के पास मंज देती थी। सिर पर इतने बड़ं बोम्स के रहते
भी यह ध्रपना श्राधिक समय दान, धर्म, तीर्थ, अत ध्रादि ही में
व्यतीत करती, श्रीर इतनी सामर्थ्य होने पर भी कोध या ध्रमिमान
ने उसके हृदय को स्पर्श तक नहीं किया था।

जब तक मल्हारराव जीते रहे तब तक तो जैसे अन्तः पुरवासिनी बहू-बेटियां रहती हैं, वैसे ही अहिल्याबाई भी अपने पुत्र-कत्याओं के साथ रही। परन्तु मल्हारराव की मृत्यु के उपरान्त उनका पौत्र अर्थात् अहिल्याबाई का पुत्र मालीराव राज्यसिंहासन पर बैठा। परन्तु न तो उसी के भाग्य में राज्य था और न अहिल्याबाई ही के भाग्य में सुख था। पुत्र के द्वारा लोग सुखो होते हैं, परन्तु वह अपने पुत्र के चरित्र से बड़ी ही दुखो थी। दिन रात पुत्र के कुचिरत्र के कारण उसे रोना और दुखी होना पड़ता था। क्योंकि बचपन ही से मालीराव का चित्त च जल था। अहिल्याबाई ने सोचा था कि अवस्था बढ़ने पर इसके चरित्र भी सुधर जायँगे और बुद्धि भी ठिकाने आ जायगी। परन्तु उसकी आशा व्यर्थ हुई। क्योंकि मल्हारराव की मृत्यु के उपरान्त मालीराव अपने पितामह की राजगाई। पर तो बैठा, परन्तु उसका चरित्र न सुधरा। उसकी उन्मत्तता

ग्रीर क्रूरता ने लोगों का श्रन्त:करण ऐसा दुःखित किया कि जिसके कारण श्रहिल्याबाई को बड़ा कष्ट सहना पड़ा।

न जाने किस पाप से अहिल्याबाई सी पुण्यवती के गर्भ में पिशाचरूप यह पुत्र जन्मा था। वस, इसी चिन्ता में दिन रात उसे राते श्रीर कलपते बीतता था। स्नेहवती माता के श्रन्त:करधा को पोड़ित करने के कारण मालीराव श्रिधिक दिनों तंक राज्य का सुख न भाग सका। वह केवल नौ महीने राज्य कर विचिन्न हो परलोक को सिधारा।

मालीराव की मृत्यु के उपरान्त मल्हारराव का कोई भी उत्तरा-धिकारी नहीं रह गया। श्रीर श्रिहिल्याबाई की पुत्री मच्छाबाई के पुत्र को नाना की सम्पत्ति का स्वत्व इसलिये नहीं पहुँचता था कि उसका पिता यशवन्तराव पौसिया हुलकर वंश का न था। श्रतएव श्रिहल्याबाई ही को सन् १७६६ में राज्य-शासन का भार श्रपने हाथ में लेना पड़ा।

मल्हारराव हुलकर को सदा युद्ध-विष्ठह के कारण कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और दिचिण के भिन्न भिन्न स्थानों में जाना श्रीर ध्रनेक दिनों तक रहना पड़ता था। इसिलए उसने बाजीराव पेशवा के अनुरोध से गङ्गाधर यशवन्त को अपना प्रधान मन्त्री बनाकर सब राज-काज का भार उसी को दे रक्खा था। गङ्गाधरराव बड़ा ही स्वार्थी और कुटिल-स्वभाव का मनुष्य था। उसने विचारा कि यदि श्रहिल्यावाई ऐसी चतुरा और नीति-निपृष्ठा स्त्री ने स्वयं राज्यशासन का भार अपने हाथ में रक्खा तो मेरे स्वार्थ की सिद्धि में

पूरी बाधा पड़ेगी श्रीर इसके सम्मुख मेरी कोई भी कला न लगेगी। इसलिए उसने श्रहिल्याबाई से कहा कि श्राप स्त्रों हैं, श्राप से राज्य का भार न चल सकेगा, इस कारण किसी वालक को श्राप गोद ले लीजिए।

द्यहिल्याबाई ने उसकी कुटिलता समभ कर उत्तर दिया कि मैं एक राजा की तो स्त्री हूँ भीर दूसरे की माता, श्रव तीसरे किसकी गद्दी पर बैठाऊँ ? इसलिए स्वयं मैं ही गद्दी पर बैठूँगी। उसके ऐसे उत्तर को पाकर गङ्गाधर ने जो कि उस समय मरट्रों का एक प्रधान दलपति था, राघोबा दादा को, जो कि पेशवा का चचा था. धन का लोभ दिया भ्रीर उसे भ्रपने पत्त पर कर लेने के लिए पत्र लिखा कि यदि श्राप इस समय चढ श्रावें तो सहज में यह राज्य श्रापक ष्ठाथ श्रा जायगा। राघे।बा भी बिना सोचे विचारे धन के लोभ में श्राकर गङ्गाधर को पत्त पर हो गया। जब श्रहिल्याबाई को यह सूचना मिली कि लोभी राघोबा गङ्गाधर के पच पर है. तब उसने कहला भेजा कि यह राज्य मेरे ससुर का है, मेर पति का है. मेरे पुत्र का है भीर श्रव मेरा है, यह मेरी इच्छा पर है कि चाहे में किसी की पोष्य-पुत्र बनाऊँ या न बनाऊँ। ऐसी अवस्था में आप लोगों को यह उचित नहीं है कि मुक्त अबला पर किसी प्रकार का भ्रन्याय करें या मुक्ते व्यर्थ दवावें भीर वदि भ्राप लोग भ्रन्याय का पत्त प्रवलम्बन करेंगे तो उसके उचित फल को भोगेंगे।

श्रहिल्याबाई के ऐसे वाक्यों को सुन के राघोबा की बिना विचारे यह श्रभिमान हो श्राया कि मल्हारराव की पुत्र-वधू एक विधवा श्रवता की इतना श्रभिमान हुआ है जो हम लोगों के भागह को नहीं मानती. इसलिए उसे अवश्य दबाना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने श्रहिल्याबाई के साथ युद्ध का प्रबन्ध किया। इस समा-चार की जान कर अहिल्य।बाई ने भी मालवा देश के दूसरे इल-पितयों से इन दुष्टों के अभिप्राय को समभा कर उनकी सम्मति पूछो। तब उन लोगों ने भी गङ्गाधरराव तथा राघोबा दादा की कुटिलता को समभ कर अहिल्याबाई का पच लिया और कहा कि यदि युद्ध होगा तो हम सब तुम्हारं साथ हैं। तब अहिल्याबाई ने प्रपने विश्वासी दलपतियों की बुला कर एक गुप्त सभा की, धीर उसी समय जानीजी भोसला, माधोजी सेंधिया श्रीर गायकवाड श्रादि राजाश्रे। तथा पेशवा माघोराव को पत्र लिखा कि मेरे ससुर ने अपने हृदय का रुधिर देकर जिस राज्य की स्थापित किया है. भाज मुभो असहाय भवला जान कर अन्यायो लोग उसको प्रसा चाहते हैं, इसलिए मैं श्रवजा-धर्म के पथ से श्राप लोगों की सहायता चाहती हैं। इसलिए धर्म और न्याय पर विचार करके आप लोग मंरी सहायता के लिए सेना भेजें।

उधर तो उसने दलपितयों के पास पत्र भेजे, श्रीर इधर तुकोजीराव को श्रपना सेनापित बना श्रीर श्राप स्वयं वीर-भेष धारण कर श्रीर धनुष-बाण, भाला श्रीर खड्ग हाथ में लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुई।

इधर तो श्रिहिल्याबाई प्रयाण करना चाहती थी कि उधर से गायकवाड़ की बीस सहस्र सेना भी श्रा उपस्थित हुई। भोसला के दूत ने भी श्राकर कहा कि स्वयं भोसला सैन्य-सहित नर्भदा- तीर पर उपस्थित हैं। श्रीर दलपितयां के यहां से भी इसी प्रकार सहायता पहुँची श्रीर न्यायपरायग्र पेशवा माधोराव ने भी उस पत्र के उत्तर में लिखा कि जो कोई तुम्हारे राज्य पर पाप-दृष्टि करे, बिना सन्देह के तुम उसके दुष्कर्म का प्रतिफल दो, श्रीर श्रपने प्रतिनिधिस्वरूप श्रपने दो कार्य-कर्ताश्रों (कारिन्दों) को मेरे यहां भेज दो।

चारों श्रोर से सहायता श्रीर स्राश्वासन-वाक्य पाकर श्रिहिल्या-बाई ने रातों रात श्रपनी सेना सजाई श्रीर इन्दौर से निकल कर "गड़वाखेदी" नामक स्थान का कटक का पड़ाव डाल युद्ध की प्रतीचा करने लगी श्रीर उसने, जिन जिन रजवाड़ों की सेनायें सहायता के लिए श्राई थीं, उनके भोजन श्रीर व्यय श्रादि का पूरा पूरा प्रवन्ध कर दिया, क्योंकि उस समय उसका राज-भण्डार धन-धान्य से परिपूर्ण था।

उधर गङ्गाधर पन्त और राघे। बादादा भो पचास सहस्र सेनाओं की भीड़भाड़ लेकर सिप्रा नदो के उस पार आ जमे। इस संवाद के पाते ही श्राहिल्याबाई के सेनापित तुको जीराव हुल्कर ने अपनी स्वामिनी (श्राहिल्याबाई) के चरण की बन्दना करके राघे। बादा की गित रोकने के लिए, सेना के साथ आगे बढ़ और सारी रात चल कर, सूर्योदय के पहिले, सिप्रा नदी के तट पर, उज्जयिनी के निकट एक घाटो के पास अपनी सेना का डेरा डाल दिया। दूसरे दिन शत्रुओं की सेना जब नदी पार होने की चेष्टा करने लगी तब तुको जी ने दादा साहब से कहला भेजा कि इधर मैं कटिबद्ध होकर खड़ा हूँ; यदि आप आते हैं तो सँभल कर और अपना आगा पीछा सोच विचार कर ग्राइए। मैं भी खड़ लिये ग्रापकी ग्रगवानी के लिए उपस्थित हूँ।

तकोजी के ऐसे निर्भय-समाचार की पाते ही दादाजी का कलेजा दहल गया। क्योंकि उसने श्रहिल्याबाई की जीत लेना जैसा सहज मान लिया था वैसा न हुआ। उनकी वीरता की सारी उमङ्ग जाती रही श्रीर श्रागा पीछा सूभने लगा। निदान श्रछता पछता कर उसने तुकोजी से कहला भेजा कि हम तो मालीराव बाबा की मृत्यु के समाचार की सुन कर बाईजी की सान्त्वना देने के लिए ग्रा रहे हैं, परन्तु न जाने किस भय से ग्राप लड़ने के लिए उद्यत हो उठे हैं। इस चतुराई के उत्तर को सुन कर तुकोजी ने फिर उससे कहला भंजा कि यदि श्राप अनुप्रह श्रीर दया करके बाईजी से भेट के लिए धाये हैं तो इतनी भीड़ भाड़ की क्या आवश्यकता है? इसे सुनते ही पालकी पर चढ़ कर इस पाँच सेवकों के साथ राघे।वा दादा तुकोजी के शिविर में चला आया। इधर उसका आना सन तुकोजी भी श्रागे बढ़ कर बड़े श्रादर के साथ उस अपने कटक में खिवा लाये। उसी दिन राघाबा ने श्रपने कटक को उज्जैन में छोड कर कुछ लोगों के साथ श्रहिल्याबाई के भेट के लिए इन्दौर की यात्रा की । श्रहिल्याबाई ने भी बडे ही श्रादर सत्कार से उसकी श्रगबानी श्रीर भेंट की श्रीर उसे श्रपने श्रन्त:पुर के निकट ही डेरा दिया। एक महीने राघाबा दादा इन्दौर में रहा श्रीर बराबर श्रहि-ल्याबाई से भेंट करता रहा।

दादा साहब की विदाई के पीछे भींसला, गायकवाड़ धादि की

जो सेनायें, सहायता के लिए भ्राई थीं, उन्हें बड़ं भ्रादर-सत्कार के साथ अहिल्याबाई ने बिदा किया।

श्रिहिल्याबाई ने तुकोजी को राज्य के कठिन कामें। को सौंप कर बड़ो ही बुद्धिमानी की थी, क्योंकि एक तो वे हुलकर-वंश ही के थे, दूसरे श्रहिल्याबाई से वय:क्रम में बड़े होने पर भी माता के समान उस पर श्रद्धा-भक्ति रखते श्रीर "मातुश्री" कह कर उसे पुकारते थे। वे स्थिर-प्रकृति, धर्मभोरु, रग्रकुशल श्रीर राजनीति-निपुष मनुष्य थे। युद्ध श्रीर राज्य की शान्ति-रचा भ्रादि का प्रबन्ध ता तुकोजो करते थे श्रीर श्रहिल्याबाई निश्चिन्तता से श्रपना धर्म-कर्म करती श्रीर प्रजा की किसमें भलाई होगी यह विचारा करती र्थो । वह नित्य सुरयीदय के पहले शय्या से उठ प्रातःकृत्य करके पूजा करने बैठती श्रीर उसी समय ब्राह्मणां से रामायण, महाभारत श्रीर पुराण श्रादि की कथा सुनती थी। इस समय उसके द्वार पर मॅंगतों की भीड़ लगी रहती थी। पूजा से उठ के वह अपने हाथ से ब्राह्मणों की दान श्रीर कॅंगलों की भिचा देती थी। इसके श्रनन्तर निमन्त्रित ब्राह्मणां को भोजन कराती और फिर म्राप भोजन करती थी। भोजन उसका बहुत ही सामान्य था। उसमें राजाओं श्रीर रानियों की भांति विशेष ग्राडम्बर नहीं होता था। ग्राहार के ग्रनन्तर थोडी देर वह विश्राम करती श्रीर फिर उठ कर एक साधारण सादी साड़ी पहिर राजसभा में जाती, श्रीर संध्या तक बड़ी सावधानी से राज-काज किया करती थी। इसकी सभा में किसी की रोक टोक न थी; जिसे नो कुछ अपना दु:ख सुख नित्रेदन करना होता, वह खयं जाकर

निवेदन करता श्रीर स्वयं उसे सुन कर श्रहिल्याबाई यथोचित श्राज्ञा देती थी। सन्ध्या होने पर सभा विसर्जित होती, तब प्राय: तीन घण्टे तक फिर वह पूजा में बैठती श्रीर तीन घण्टे उसी में बिता कर पीछे मन्त्री श्रीर राज-प्रधान राजकर्मचारियों की एकत्र कर राज-काज का प्रबन्ध या और जो कुछ मन्त्रगा श्राद्धि करनी होती. करती: श्रीर राज के श्राय-व्यय की बड़ी सावधानी से जांच करती थी। जब रात के ग्यारह बजते तब वह सोती थी। राजकाज, प्रजापालुन, उपवास ऋै।र धर्माचरण ऋादि कार्या ही में उसके दिन बीतते थे। ऐसा कोई धर्म-सम्बन्धी त्यौहार या उत्सव न था जिसे यह बढ़े समाराह से न करती हो। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो सांसारिक कार्यों में फँसा रहता है उससे धर्म-कर्म या परमार्थ की चिन्ता नहीं है। सकती, श्रीर जी परमार्थ में लगा रहता है उससे सांसारिक कार्य्य नहीं हो सकते । परन्तु धन्य ग्रहिल्याबाई थी कि जो एक सङ्घ दोनों कार्यों को उचित रीति से भली भांति सम्पादन करती ग्रीर किसी कार्य में किसी प्रकार का विश्व नहीं होने देती थी। जिन लोगों को ऐसा श्रम है कि एक सङ्घ ये दोनों कार्य नहीं निभते, उनके लिए श्रहिल्याबाई उदाहरण है। भोग, सुख की लालसा छोड़ कर जिस उत्तमता स्रीर नियम के साथ इसने श्रपना राज-काज चलाया था वैसे उदाहरण इतिहासों में बहुत ही थोडे दिखाई देते हैं।

जिस समय श्रिहिल्याबाई ने सुख श्रीर शान्ति के साथ राज किया था, वह समय वर्तमान समय के महाप्रतापी श्रॅगरेज़ों का सा शान्तिमय न था, वरन घोर युद्ध, विम्नह, उत्पात श्रीर लूटमार का था। उस समय भारतवर्ष एक ग्रीर से कट्टर लड़ाके डाकू, मरहे, श्रीर दूसरी श्रीर से उद्दण्ड जाट, रेहिले, छुटेरे, पिण्डारी श्रीर श्रमेक डाकुश्रीं का रङ्गस्थल हो रहा था। विशेष कर दिच्च प्रदेश तो पूर्ण अशान्तिमय था। ऐसे भयङ्कर समय में श्रीर ऐसे भयानक प्रदेश में भी जो श्रहिल्याबाई ने सुख, शान्ति श्रीर धर्मपूर्वक राज किया, क्या यह एक श्रवला खो के लिए विशेष गैरिव का विषय नहीं है ? वे ही लुटेरे, वे ही लड़ाके, वे ही उपद्रवी, जो सारे भारतवर्ष में हल चल मचा रहे थे, निकट रहने पर भी प्रतापवती श्रहिल्यावाई के शासित राज्य की श्रोर श्रांख तक नहीं उठा सकते थे, यह केवल उसके पुण्य का प्रत्यच प्रताप था।

खसके शान्तिमय राज्य में एक बार उदयपुर के आलसी राणा से उसका विवाद हुआ था, परन्तु उसके वीर सिपाद्वियों के सम्मुख राणा की सेना को हार माननी पड़ो और अन्त में राणा ने अहि- ल्याबाई से सन्धि करके भगड़ा मिटाया। जयपुर के राजा के यहाँ हुलकर के कुछ रुपये कर के अटक रहे थे। तुकोजी ने उन रुपयों की उगाही के लिए बड़ो लिखा पढ़ो की। उसी समय सेंधिया का बख़शी जिउवा दादा भी अपने रुपये के लिए यह कर रहा था। उस पर उन दोनों के पत्र के उत्तर में जयपुर राज्य के मंत्री दैं लितराम ने देगों को लिखा कि हम सेंधिया और हुलकर दोनों के ऋणी हैं। इसलिए जो इनमें से अधिक बल या चमता रखता हो वह हमसे रुपये ले। इस उत्तर की पाकर तुकोजो जयपुर के मन्त्रों के मन की

बात को समभ कर सेना के साथ जयपुर की श्रोर चले कि बोच में जिउवा दादा ने उन पर श्राक्रमण किया । फिर तो दोनों में घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुकाजी के कई साहसी सेनापित श्रीर योद्धा मारे गये श्रीर उनकी हार हुई। तब वह जयपुर सं बाइस कीस की दूरी पर ब्राह्मणगाँव नामक स्थान में लीट आयं श्रीर वहाँ एक हढ़ दुर्ग में उन्होंने भाश्रय लिया । उस समय ग्रहिल्याबाई महेश्वर -चेत्र में थी। तुकोजी का पत्र उसके पास वहीं पहुँचा। उन्होंने श्रपने पत्र में धन श्रीर सेना की सहायता के लिए प्रार्थना की थी। इस समाचार के पाते ही ब्रहिल्याबाई मारं क्रांध के कांपने लगी ब्रीर बोली कि इस अपमान से मुक्ते इतना दु:ख हुआ है कि जितना तुकोजी के मरने पर भी न होता। इतना कह कर उसी चया उसने पांच लाख रुपये भेजे श्रीर साथ ही उसने तुकोजी को एक पत्र लिखा कि तुम किसी प्रकार से विचलित न होना, मैं यहाँ से रूपये श्रीर सेना का पुल बाँधे देती हूँ। बस जिस प्रकार से ही उस कृतव्र की दमन करे। श्रीर यदि तुम साहस गैँवा चुके हो तो लिखो, इस बुढ़ापे में भी मैं \* स्वयं त्राकर युद्ध कहूँगी। इसके थोड़ ही दिनों के उपरान्त अहिल्याबाई ने तुकोजी की सहायता के लियं अट्ठारइ सहस्र सैन्य भेजी कि जिसे पाते ही उन्होंने घार युद्ध किया। यह युद्ध तीन महीने तक होता रहा, श्रन्त में तुकोजी ने वैरी पर विजय पाई श्रीर जिडवा ने परा-जय स्वीकार की।

श्रहिल्याबाई के भण्डार में जा कुळ धन सक्चित था, गद्दी पर

<sup>&</sup>lt;sup>ः</sup> इस समय श्रहिस्याबाई की श्रवस्था ४८ वर्ष की थी।

बैठते समय श्रहिल्या ने उस पर तुलसीदल रख दिया श्रा। एक समय राघोबा दादा ने लोभवश श्रहिल्याबाई से कहला भेजा कि इस समय मुभ्ने कुछ धन की ग्रावश्यकता है, इस लिए ग्राप मुभ्ने कुछ रुपये भेज दीजिए। श्रिष्ठिल्याबाई उसकी प्रकृति को भिल भाँति से जानती थी, इसलिए उसने कहला भेजा कि मैं अपने सञ्चित धन पर तुलसीदल रख चुकी हूँ, प्रव मैं उस में से कुछ भी नहीं ले सकती, क्योंकि वह कृष्णार्पण हो चुका है। तथापि आप बाह्मण हैं, यदि दान लिया चाहें ते। प्रसन्नता से मैं तुलसीदल भ्रीर श्रचत ले सङ्करप करके त्रापको दे सकती हूँ। राघोवा ने इस बात से चिढ कर श्रहि-ख्याबाई को लिखा कि मैं दान लेनेवाला प्रतिप्रही ब्राह्मण नहीं हूँ ; या तो मुभ्ने रुपये भेजो, नहीं तो युद्ध के लिए तत्पर हो । इसके उत्तर में श्रहिल्याबाई ने कहला भेजा कि युद्ध में प्राण जायेँ ता जायेँ परन्तु सङ्कल्पित धन तो मैं यों न उठा दूँगी। इस उत्तर की पाते ही राघीबा श्रहिल्याबाई से युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। इसे सुनते ही वह भो वीर-भेष धारण कर अस्त्र शस्त्र ले घोडे पर चढ पाँच सौ दासियों को साथ रणचेत्र में उपस्थित हुई। उस समय उसने स्त्रियों के अति-रिक्त एक भी पुरुष भ्रपने साथ नहीं लिया था। इसका तात्पर्य्य यह था कि वीर महाराष्ट्रगण अवलाश्रों से कदापि युद्ध न करेंगे। बस, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। राघोबा के योद्धागण स्त्रियों से युद्ध करने में सम्मत न हुए। तब विवश हो उसने अहिल्याबाई से पूछा कि श्रापकी सेना कहाँ है ? उसने उत्तर दिया कि मेरे पूर्वज-गण पेशवा के सेवक थे, इसलिए यह मैं नहीं चाहती कि उन्हों से युद्ध करूँ। हां धर्म नहीं छोड़ सकती श्रीर न दान किया हुआ धन यों लूटने दूँगी; इस लिए मैं उपिथत हूँ, श्रव श्राप मुक्ते मार कर भले ही सब धन ले लें, परन्तु प्राग्य रहते तो मैं एक टका भा न टूँगी। श्रहिल्याबाई के इस उत्तर से वह बड़ा ही लिजित हुआ श्रीर उसने श्रहिल्याबाई का सन्तोष कर उसे लीटा दिया।

श्रिहल्याबाई की सभा में श्रन्यान्य राजाश्रों के जो दूत रहा करते थे, वे उसकी बुद्धिमानी श्रीर नम्नता से सदा प्रसन्न रहते श्रीर उसके दूतगण भी पूना, हैदरावाद, श्रीरङ्गपट्टन, नागपुर, कलकत्ता श्रादि राजस्थानों में रह कर परस्पर का मेल मिलाप बनाये रहते थे।

अहिल्याबाई केवल दानी या धर्मात्मा ही नहीं थी, वरन जितने गुण राजा में होने चाहिएँ वे सब उस में थे। जिस समय वह राजगहो पर बैठी थी, उस समय इन्दौर एक छोटा सा नगर था। उसी के समय में वही इन्दौर एक उत्तम नगर हो गया। उसके शासन थीर सद्व्यवहार के गुण से देशदेशान्तरों से व्यापारी लोग अनेक प्रकार की वस्तुओं को लाते और बेचते थे। अहिल्याबाई की उन पर सदा कुपा-दृष्टि रहती थी। उसे इस बात का विशेष ध्यान रहता था कि बाहर से यदि कोई अपनी गाँठ से धन लगा कर आया है तो उसे उसके व्यय के अनुसार लाभ ही हो न कि केवल हानि। देश की उन्नति और वाणिज्य की वृद्धि का होना ऐसी ही राजनीति पर निर्भर है। उसके शासन-काल में कोई किसी को दुःख नहीं दे सकता था। यदि कोई कैसा ही बलवान किसी निर्वल पर किसी प्रकार का बलात्कार करता और उसकी सूचना अहिल्या-

बाई को पहुँचती, तो वह भ्रवश्य ही उस दुष्ट की दण्ड देती थी। वह धन-सञ्चय करने से इतनी प्रसन्न नहीं होती थी कि जितनी न्याय करने श्रीर प्रजा के पालन करने से सन्तुष्ट होती थी।

एक समय तुकोजीराव का कटक इन्दौर के पास पडा हुआ था । वहाँ उन्होंने सुना कि देवीचन्द नामक कोई साहकार मर गया है, परन्तु उसकं कोई पुत्र नहीं है। उस समय के प्रचलित राज-नियम के अनुसार उन्होंने देवीचन्द की सम्पत्ति ले लेनी चाही। उस समय ऋहिल्याबाई मिमिर नामक स्थान में थी। तुकोजी के ऐसं श्रभिप्राय के सुनते ही देवीचन्द की विधवा नं श्रहिल्याबाई से जाकर श्रपनी सारी विपत्ति रा सुनाई। उस विधवा की विकलता श्रीर दीनता से श्रहिल्याबाई का कोमल हृदय ऐसा द्रवीभृत हुआ, कि उसने उस विधवा को सम्मानसूचक वस्त्रादि दे कर बिदा किया स्रीर तुकोजी को लिख भेजा कि ऐसी निर्दयता स्रीर कठोरता को मेरं राज्य में स्थान न मिलना चाहिए। इस आज्ञा का पाकर विवश हो तुकोजी को श्रपनी लालसा से विरत होना पड़ा। श्रहिल्याबाई को उदार व्यवहार से सन्तुष्ट हो कर इन्दौर की प्रजामात्र उसकी धन्य धन्य कहने लगी। योंही स्रीर एक समय उसके राज्य में दो श्राति धनवान महाजन मर् गयं। दो विधवाश्रों के श्रातिरिक्त उनका भी श्रीर कोई उत्तराधिकारी न या श्रीर उन विधवाश्रों ने दत्तक पुत्र भी नहीं लिया था, वरन अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अहिल्याबाई को देनी चाही थी। ऐसी सम्पत्ति को लेने में उस्ने कोई दोष भी न था। . परन्तु उसने उसका लेनास्वीकार न कर यह कहा कि मैं तो तुम्हारा

धन न लूँगी, परन्तु तुम्हें उपदेश दंती हूँ कि तुम स्वयं ध्यपने धन की ऐसे कार्यों में लगाश्री जिससे तुम्हारा लोक परलेक बने धीर देानें। लोक में यश हो। उन विधवाधीं ने भी ध्रहिल्याबाई की ध्रनुमित के ध्रनुसार ध्रपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की उत्तम कार्यों में लगा कर यश की प्राप्त किया।

हुलकरवंशीय दलपितयों के साथ पहले कोई नियत प्रबन्ध न था। केवल समय समय पर लोगों को यथोचित धन राज-भण्डार से मिला करता था। परन्तु इसमें दोनों ( लेने धीर देने वाले ) की बड़ा ही श्रसुकीता होता था। धहिल्याबाई ने इस भगड़े की मिटा कर सबके साथ ऐसा ध्रच्छा प्रबन्ध कर लिया कि सबके साथ मेल-मिलाप भी बना रहा धीर सब प्रकार की भंभट भी मिट गई, तथा राजकीष का भी उत्तम प्रबन्ध हो गया।

उस समय श्रास पास के श्रनंक ऐसे राजे महाराजे थे कि जिन की उदण्डता के कारण प्रजा श्रपना धन छिपा छिपा कर रखती थी, क्योंकि जो कहीं राज-दर्बार में यह बात प्रकट हो जायगी कि श्रमुक प्रजा के पास इतना धन है, तो राजा उसे छीन लेगा। उस समय पालकी पर चढ़ कर निकलना, श्रथवा उत्तम तिमहले चै। महले घर बनवा लेना, साधारण प्रजा का काम न था, वरन ऐसा वही कोई भाग्यशाली मनुष्य कर सकता था कि जो राजा का पूर्ण छुपापात्र होता था। परन्तु धन्य थी पुण्यशीला श्रहिल्याबाई कि जो प्रजामात्र पर इया रखती श्रीर उनके साथ वात्सल्यभाव का बर्ताव करती थी। उसके राज्य में यदि कोई धनतान होता था तो उसे श्रहिल्या- बाई ग्रपने राज्य का गैरिव ग्रीर प्रतिष्ठा समक्त ग्रपना कृपापात्र बनाती ग्रीर उसकी भविष्य उन्नति पर भी पूरा पूरा ध्यान रखती थो।

भारतवर्ष की अनेक जङ्गली जातियों में से भील जाति लुटेरों में बड़ो प्रसिद्ध है. यहाँ तक कि बृटिश गवर्नमेंट के ऐसे शान्तिमय राज्य में भी ध्रम तक अनेक स्थानों में भीलों का उपद्रव वर्तमान है। ऐसे निरापद काल में जब पिथकों को भील-जाति की लूटमार से भयभीत होना पडता है तो उस समय भीलों का जैसा कुछ उपद्रव रहा होगा यह सहल ही में अनुमान किया जा सकता है। उस समय श्रनेक ऐसे धन-लोल्लप, नीति-रहित, राजकुल-कल्डू राजे थे कि जो भीलों के द्वारा धन उपार्जन करने में श्रपने की लुजित श्रीर कलाङ्कित नहीं समभते थे। श्रहिल्याबाई के राज्य में तथा उसके ध्रास पास भील बराबर उपद्रव किया करते थे ध्रीर इनके भय से धन, जन लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना प्रजा के लिए बडा ही कठिन था। अपने अधीन के बहुत से स्थानों में भीलों ने पिथकों पर कर लगा रक्ला था कि जिसे "भोलकौड़ी" कहते थे, जिसमें एक नियम यह भी था कि प्रत्येक लंदे बैल पोछे एक अधेला वे लिया करते थे। श्रिहिल्याबाई ने पहले तो उन लोगों को अपनी कोमल प्रकृति के श्रनुसार बहुत कुछ समभाया, पर जब उन उद्दण्ड मुर्खीं ने एक न माना तब उसने उनके साथ कठोर बर्ताव करना प्रारम्भ किया । इससे बड़े बड़े भील दलपति श्रहिल्याबाई की कोपाप्रि में भरम हुए। उनके भ्रनेक श्राम भरम धीर उच्छित्र हो गये, यहां तक कि जब उन लोगों ने देखा कि अब ता भील जाति का बीज ही नाश हुआ जाता है, तब विवश हो उन होगों ने प्रतापशालिनी अहिल्याबाई की अधीनता स्वीकार कर ली। तब दयामयी अहिल्या-बाई ने उन्हें अभय दिया और उपदेश तथा सहायता द्वारा उन्हें कृषि और वाणिज्य में लगाया, और उनके जीवन का उपाय निर्धारित कर उनकी उद्दण्डता मिटा दी, तथा पूर्व-प्रचलित उनकी "भील-कौड़ी" भी नियत कर दी। इसके साथ ही उसने प्रत्येक भील दलपित के अधीनस्थ स्थानों से होकर आते जाते पथिकों के धन और प्राण की रक्ता का भी पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया, जिससे उसकी यह कीर्ति जो अब तक वर्तमान है, इतनी बढ़ी कि उसकी उत्तम राजनीति का स्मरण कर उस पर सबकी श्रद्धा और भिक्त अधिक हो गई।

जिस समय श्रहिल्याबाई राजिसंहासन की शोभा बढ़ा रही थी, उस समय हैदराबाद के निज़ाम, टीपू, सुलतान, श्रवध के नव्वाव, ग्वालियर के सेंधिया, श्रादि बड़े बड़े प्रतापी राजे महाराजे भारत के भिन्न भिन्न स्थानों का शासन कर रहे थे। यं राजे लोग बड़े प्रतापशाली श्रीर बली थे; परन्तु सुनीति, पुण्य श्रीर यश में श्रिहल्याबाई के समान कोई भी न थे। यद्यपि न तो वह श्रपने इस प्रताप श्रीर यश की रचा के लिए ध्पिरिमित धन का व्यय करती थो, श्रीर न निज समीपवर्ती राजाश्रों के समान उसके यहाँ विशेष सेंनिक-व्यय ही था; किन्तु उसे यह दृढ़ विश्वास था कि देहबल की श्रिपेचा धर्मबल ही प्रधान बल है। श्रतएव वह पूरी रीति से महा-भारत के इस महावाक्य पर दृढ़ थी कि—

''यतः कृष्णस्ततो धर्मो यते। धर्मस्तते। जयः''।

यही कारण है कि ऐसा कोई भी तीर्थस्थान नहीं है जहां पर स्प्रहिल्याबाई की धर्मशाला स्पाद न हो।

श्रहिल्याबाई का जन्म एक दरिद्र गृह में होने के कारण माता-पिता के खाभाविक वात्सस्य के श्रातिरिक्त और श्राधिक लाड चाव की उसे क्या आशा थी। किन्तु वह अपने पूर्व सुकृत के बल से मल्हारराव की पुत्र-वधू हुई। परन्तु हा देव ! उसका योवन-कुसुम मुकुलित श्रवस्था ही में कुम्हला गया ! विधवा होने के उपरान्त वह भ्रपने पुत्र श्रीर कन्या ही का मुख देख कर भ्रपनी वैधव्य-यातना को भुलाये रहती श्री, परन्तु विधाता को वह भी सहा न हुन्ना। क्योंकि पुत्र के मरने पर उसने ध्रपनी पुत्री, जामाता श्रीर उनकी सन्तति से अपना चित्त बहला कर पुत्र-शोक का भी भुला दिया था, परन्तु उसमें भी बाधा पड़ी। ग्रामीत् ग्रापनी कन्या के पुत्र का उसने पुत्रवत् प्रतिपालन किया या श्रीर वह दिन रात उसे श्रपने निकट रख उसका लाड़ चाव किया करती थी और उसे अपने सांसारिक सुख का श्राधार माने हुए थी। परन्तु वह यै।वनावस्था को पहुँचा ही था कि निर्देई काल ने उसे भी निज गाल में रख लिया। इस हृदय-विदारक कष्ट की भी अहिल्याबाई के हृदय ने किसी प्रकार सहन कर लिया श्रीर तब एक मात्र श्रपनी कन्या मच्छाबाई ही पर धन्तिम धाशा रख कर वह भग्नहृदय से काल व्यतीत करने लगी । थोडे ही काल के श्रनन्तर मच्छाबाई का पति भी काल-कविलत हुमा । उस समय म्रहिल्याबाई के भग्न

हृदय पर कैसी चोट पहुँची होगी इसका श्रनुमान पाठकगण स्वयं कर सकते हैं। पति के सुरधाम सिधारते ही मच्छाबाई सती होने के लिए उत्किण्ठित हुई। कन्या को इस सङ्कल्प से निवृत्त करने के लिए श्रहिल्याबाई ने यथासाध्य प्रयत्न किया। यह बार बार धूल में लोटती. छाती पीटती श्रीर बिलबिलाती थी। उसने बार बार श्रपनी कन्या से विनय किया कि "पुत्री! श्रब केवल तू ही मेरे बढापे की ऋाधार है, बिना तेरे चल भर भी, इस दु:खमय जगत् में मेरा निर्वाह न होगा। हाय ! अब मेरा एक भी आधार नहीं है जिसके सहारे यह प्रामापखेरू टिक सके। इसिबए तू अपने इस सङ्करप को मेरी दु:समय दशा देख कर छोड दे"। इत्यादि श्रनेक प्रकार से अपनी पुत्री को सती होने से रोका, परन्तु मच्छाबाई ने एक भी न सुना श्रीर बड़ी दृढ़ता श्रीर स्मेह भरे वाक्यों से कहा-"माँ, श्रव तुम श्रीर कितने दिन जित्रोगी, दो चार वर्ष में तुम्हारा भी श्रन्त होना है; इसलिए जो इस समय तुम मुक्ते सती होने से रोकोगी तो न जाने कितने वर्षें तक मुभ्ते इस घोर दु:खमय जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा; सोचो तो वह समय मेरे लिए कैसा दु:खमय होगा ! परन्तु ग्राज यदि मेरा सङ्कल्प ईश्वर ने पूरा कर दिया, ते। संसार से यशपूर्वक पति के साथ मैं सत्यलोक को चली जाऊँगो। इसलिए माता, मेरी भलाई, मेरे यश श्रीर मेरे कल्याम के लिए तुम मुक्ते श्राज्ञा दे। श्रीर बिदा करी, जिसमें मैं तुम्हारे देखते देखते स्रोधर्म का पूरा पूरा निर्वाह करती श्रीर विजय का डङ्का बजाती हुई सुख ग्रीर शान्ति के सहित चिरकाल के लिए श्रपने सत्त से

सतीलोक में जा बसूँ"। जब अहिल्याबाई ने देखा कि मैं किसी प्रकार से अपनी कन्या को सती होने की प्रतिक्वा से निवृत्त नहीं कर सकती, तब उसने विवश होकर कातर खर से मच्छाबाई को सती होने की आज्ञा दी।

श्राज्ञा के पाते ही सब संस्कार श्रीर सती होने का प्रबन्ध होने लगा। वह अहिल्याबाई कि जा जीवमात्र के कष्ट की नहीं देख सकती थी, वरन् उनकी रत्ता का यत्र करती थी, आज वही श्रपनी एक मात्र जीवनावलम्ब प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए खयं नर्मदा को तट पर उपस्थित हुई, चन्दन, भ्रगर भ्रादि काष्टों से चिता बनाई गई और मच्छाबाई अपने पति के शव को विधि-पूर्वक श्रपनी गोद में खेकर उस पर जा बैठी। चिता में श्रिप्त लगाई गई; घृत-कर्परादि के स्पर्श सं देखते देखते वह चारों श्रोर से लपलपाती श्रीर धकधकाती श्रमि-शिखाश्रों से घिर गई श्रीर मच्छाबाई के कोमल श्रङ्ग को भस्मोभूत करने लगी। उस समय चारों श्रोर शंख, घण्टा, भेरी, नरसिंहा स्रादि के घार शब्द की भेदन करता हुआ श्रहिल्याबाई का हृदयविदारक विज्ञाप दर्शक मण्डली को विकल श्रीर विह्नल कर रहा था। वह मोहवश बार बार चिता में कूदने का उद्योग करती थी, परन्तु दोनों भ्रोर से दो ब्राह्मण उसे दृढ़ता से पकड़े हुए थे। जब चिता केवल भ्रङ्गारों की ढेरी सी हो गई, उस समय ग्रहिल्याबाई पद्घाड़ खा धम्म से पृथ्वी पर गिर कर मूचिर्द्धत हो गई। द्यनेक प्रयत्न करने पर भी थोड़ी देर तक उसकी मूच्छी न दूटी। म्रन्त में थोड़े समय के उपरान्त उसे चैतन्य ता हुमा,

परन्तु उसकी श्रान्ति श्रीर विकलता ज्यों की त्यों बनी रही। बड़े कष्ट से लीग उसे राजभवन में ले श्राये, परन्तु उसके शोक में कुछ भी न्यूनता न हुई। तीन दिन पर्यन्त बिना श्रन्न जल के वह उसी प्रकार रोती, बिलबिलाती, छाती पीटती श्रीर पछाड़ें खाती रही। श्रसंख्य दास, दासी, राजकर्मचारी श्रीर ब्राह्मस, पण्डित श्रादिक उसे श्रनेक प्रकार से धेटर्य दिलाते श्रीर शान्त करते रहे। परन्तु उसका सन्तप्त हृदय किसी प्रकार भी शान्त नहीं होता था। कई दिनों के उपरान्त धीरे धीरे उसका हृदय ख्यं कुछ कुछ शान्त होने लगा। तब उसने श्रपनी पुत्रो श्रीर जामाता के स्मरसार्थ एक श्रित रमणीय मन्दिर बनवाया जिसके शिल्प-नैपुण्य को देख श्राज दिन भी बड़े शिल्पकार चिकत श्रीर विस्मित होते हैं।

एक तो पहले ही से अहिल्याबाई किसी प्रकार के भोग-विलास या राजकीय सुख में लिप्त न थीं, वरन अति सामान्य रूप से अपने जीवन का निर्वाह करती थीं; परन्तु अब तो कन्या के शोक से जो कुछ उसके चित्त की शान्ति थीं वह भी न रही; वह अब केवल अपनी प्राथा-रचा भर किसी प्रकार से कर लेती परन्तु उससे धर्म-निष्ठा, दृढ़ता, सिह्निणुता, न्यायपरता आदि गुणों में किसी प्रकार की बृटि या न्यूनता अन्तकाल पर्यन्त कभी भी न हुई।

यों ही कन्या के मरने पर तीन वर्ष पर्यन्त रामराज्य करके साठ वर्ष की ग्रवस्था में ( सन् १७८५ ई० में ) इस नश्वर देह को त्याग, ग्रपने विमल यश की पताका उड़ाती हुई ग्रहिल्याबाई नित्यलोक को पधार गई।

# सर ऐज़क न्यूटनक

भारतवर्ष में जिस समय कमलाकर भट्ट ने ने अपने प्रन्थ सिद्धान्ततत्त्वविवेक ‡ को रचा था, उस समय यारप में न्यूटन की श्रवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। उसका पिता उसकी बाल्या-वस्था ही में मर गया था, परन्त बुद्धिमती माता की कृपा से बाल्यावस्था ही में उसके हृदय में श्रानेक गुर्णा के श्रंकुर उत्पन्न हो गये थे। बारह वर्ष की अवस्था में, अर्थात् सन् १६५४ ई० में, उस की माता ने उसे कीलसवर्श नगर में प्रेन्थम के विद्यालय में जहाँ कि उसका जन्मस्थान है, भेजा। वहां पर वह यनत्रकला में ऐसा निपुण हुआ कि लोगों की उसकी बुद्धि पर आश्चर्य होने लगा। श्रीर विद्यार्थी तो अवकाश पाने पर खेल कूद कर अपने समय को नष्ट करते थे, परन्तु न्युटन उस समय जलयन्त्र, वायुयन्त्र इत्यादि की रचना में नियुक्त रहता था। वह यन्त्ररचना में ऐसा उत्साही था कि लोहारों की भांति बसूला, रेती इत्यादि यन्त्रों को भी सदा अपने पास रखता था। उसके पडोस में एक पवन की चको थी। उसे देख कर उसने अपने हाब से वैसी ही एक छोटी सी बहुत ही सुन्दर चक्की बना ली। वह श्रपनी चक्की की कभी

<sup>\*</sup> महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी जिलित।

<sup>ं</sup> भारतवर्ष में यह बड़ा प्रख्यात गिणतज्ञ हो गया है। इसके पिता का नाम नृसिंहशास्त्री था। इसने अपने बड़े भाई दिवाकर दैवज्ञ से ज्योतिष शास्त्र पढ़ा था।

<sup>‡</sup> यह अन्य जो कि अनेक नई नई उपपत्तियों और युक्तियों से निभूषित है काशीजी में शाके १८४० में रचना किया गया था।

कभो छप्पर के ऊपर रख देता था धीर जब वह वायु के वेग से चलने लगतो ते। ध्रपनी रचना पर मन ही मन ध्रानन्द में मग्न हो जाता था। किसी मित्र ने न्यूटन को एक पुराना सन्दूक़ दिया था, उसकी उसने काट छांट कर एक घटी-यन्त्र बनाया। इसका मुख ते। प्रचलित घड़ी ही के सहश था, परन्तु सुई एक लकड़ी में जकड़ी थी। यन्त्र के पोछे वाली लकड़ा पर जब जल की धारा का ध्राघात लगता, तब लकड़ी के सङ्ग मुख पर चारों श्रोर सुई चला करती। भास्कराचार्य ने भी इसी प्रकार के एक "स्वयंवह" नाम के यन्त्र को ध्रपने गोलाध्याय में जल के बल से चलने वाला बनाया है।

न्यूटन समय पर पत्र (कागृज़) न रहने से घर की भीतों ही के उपर रेखागिषात इत्यादि के चेत्रों की लिख कर उनके सिद्धान्तों की अपने मन में बैठा लिया करता था, इस कारण से उसके घर की भीत एक प्रकार की पुस्तक ही हो गई थी। अग्रठारह वर्ष की अवस्था में वह प्रेन्थम से केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कालेज में पढ़ने के लिए गया वहां पर उसने मीटे कांच के टुकड़े के एक छेद में से प्रकाश बाहर होकर आवे तो उसका कैसा रूप होता है और प्रकाशमान पदार्थ की प्रत्येक किरण में सात रङ्ग के अवयव वैसे ही रहते हैं जैसे कि इन्द्रधनुष में होते हैं, इन सिद्धान्तों को बड़े विस्तार से वर्णन किया।

सन् १६६५ ईसबी में केम्ब्रिज में महामारी का बड़ा भारी उपद्रव फैला। इसलिए न्यूटन भाग कर श्रपने घर चला गया। वहां पर एक दिन वह श्रपनी वाटिका में टहलता था, दैवात् उसके सामने एक वृत्त का फल टपक पड़ा; इस पर उसने अनुमान किया कि अवश्य इस पृथ्वी में आकर्षण-शक्ति है। फिर इस आकर्षण की ओर उसका मन इतना बढ़ा कि इस पर उसने अनेक नई नई बातों का पता लगा डाला और यह भी सिद्ध किया कि आकाश में जितने यह पिण्ड और तारं हैं वे सब परस्पर के आकर्षण ही के बल से निराधार घूमा करते हैं। न्यूटन के पहले योरप में कोई विद्वान इस बात की नहीं जानता था कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। भारत-वर्ष के विद्वान चिरकाल से इस बात की जानते थे कि पृथ्वी में आकर्षणशक्ति है, परन्तु इस आकर्षण का कैसा धर्म है इस बात पर किसी का मन न गया, केवल लोग घर बैठे कितता लिख लिख कर अन्थ रचा किये, परन्तु यह किसी से न बन पड़ा कि परीचा के द्वारा इस आकर्षण के धर्म का पता लगावें।

सन् १६६७ ईसवी में न्यूटन फिर केम्ब्रिज में आया। वहां पर इसकी योग्यता देख कर लोगों ने उसे विद्या-सम्बन्धिनी एक सर्वोच पदवी दी। दो वर्ष के अनन्तर यह केम्ब्रिज हो में गणितशास्त्र का प्रधान भ्रध्यापक हुआ।

सन् १६८३ ई० में उसने ल्याटिन भाषा में एक ''प्रिन्सिपया-मेथेमेटिका'' नाम के ध्रपूर्व गियत के प्रन्थ की रचना की, जिस पर आज तक भ्रनेक टोकाएं भ्रीर टिप्पियायाँ बनती चली भ्राती हैं।

सन् १६-६५ ई० में वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे ध्रपनी टक्ससाल का श्रिधकारी बनाया था।

यद्यपि वह इतना भारी विद्वान या तथापि उसके शरीर में

ध्रहङ्कार व ग्रभिमान का लेश भी नहों था। इसी कारण वह इतना सर्वप्रिय हो गया था कि जहां जाता वहीं दस बीस विद्वान उसे घेर लेते थे। सच पूछिए तो उसे ऋषि कहना चाहिए। एक दिन रात्रि के समय वह कहीं बाहर चला गया था; चैंकी पर उसके लिखे हुए ध्रनेक पत्र पड़े थे धीर मोमबत्ती जलती थी। उसका कुत्ता, जिसे वह बहुत चाहता था धीर जिसका नाम हीरा था; न जाने क्या समका कि एकाएक चौंकी पर चौंक पड़ा; इससे बत्ती गिर पड़ो धीर सब पत्र भस्म हो गयं। ध्राने पर न्यूटन ने उस कुत्ते से केवल इतना ही कहा कि तुम्हे क्या ज्ञान है कि मैंने कितने परिश्रम से कई वर्षों में लिख कर इनको पूरा किया था।

सन् १७११ ई० में गणित के एक नियम के उपर लेब्निज़ से, जो कि जम्मेन देश का एक ही प्रसिद्ध गणित-शास्त्र का विद्वान् था, श्रीर न्यूटन से विवाद हो गया। ग्रानेक विद्वान् कहते थे कि यह नियम न्यूटन का भ्राविष्कृत है श्रीर श्रानेक विज्ञ कहते थे कि यह लेब्निज़ का ग्राविष्कृत है। निदान इसका विचार लंदन की रायल स्रोसायटी में किया गया। उस समय पूरा पूरा विचार न होने से उसका ग्राविष्कर्ता न्यूटन ही ठहराया गया श्रीर महासभा की श्रोर से चारों श्रोर विज्ञापन पत्र भेजे गये कि श्राज से सबको विदित हो कि यह नियम न्यूटन का श्राविष्कृत है।

इसके अनन्तर जर्मन देश के महाराज ने लंदन में सूचना दी, कि इस विषय पर उत्तम रीति से पुनः विचार करना चाहिए। अन्त में दोनों श्रोर के सभ्यों ने एक मध्यस्थ द्वारा (जिसके यहाँ न्यूटन श्रीर लेब्निज़ दोनों प्रायः श्रपने श्रपने सिद्धान्तों को पत्र द्वारा लिख कर भेजा करते थे) दोनों के पत्रों को देख कर सिद्ध किया कि देगों ने दूसरे के सिद्धान्त वा नियम को बिना देखे ही श्रपनी श्रपनी बुद्धि से इस नियम को श्राविष्कार किया है, इस लिए दोनों को इसका स्वतन्त्र कर्ता कहना चाहिए। परन्तु बड़े खेद की बात है कि इस श्रन्तिम विचार (फ़ैसलें) के प्रचलित होने के पूर्व ही महावैरी काल ने लेब्निज़ को श्रपना ग्रास बना लिया था। जो हो परन्तु श्राज कल तो सभी विद्वानों के मत से उस नियम का कर्ता लेब्निज़ ही माना जाता है श्रीर उसके श्रादर के लिए उस नियम को लोग Leibnitz's Theorem कहते हैं।

न्यूटन सन् १७२७ ईसवी में पचासी वर्ष की श्रवस्था में इस ग्रसार संसार को तुच्छ समक्त कर परलेकि को सिधारा। मरने के पहिले बीस दिन पर्यन्त वह पीड़ित था। मरती समय उसका यह श्रन्तिम वाक्य था कि ''लोग मुक्ते चाहे जैसा विज्ञ समक्ते हों, परन्तु मेरी तो दशा ऐसी थी कि जैसे कोई बालक समुद्र के तट पर खड़ा हो श्रीर दैवयोग से तरङ्गों के द्वारा कभी उसके हाथ चिकना कङ्कड़ श्रीर कभी सीपी श्राजाय; उसी प्रकार मैं भो मुग्ध बालक सा श्रपार महा-ज्ञान समुद्र के तट पर खड़ा था, जिसका मुक्ते कुछ भी वारापार नहीं सूक्तता था, केवल दैवयोग से थोड़ा सा ज्ञान-रत्न मेरे हाथ लग गया''।

## नीति-विषयक इतिहास

--:::---

### दोहा ।

मूरख कैसेऊ बली, पण्डित भ्रवल शरीर। सदा प्रवल पण्डित तहाँ, भ्रवुध अवल कुरुवोर॥१॥

रह्यो एक पञ्चानन<sup>ा</sup> बन में। सो नित प्रलय करत मृगगन में।। तब सब ही मिलि किया विचार। नित प्रति इक मृग देहिं प्रहार ॥१॥ मृगन जाय मृगपति <sup>९</sup> संं भाख्यो । प्रभृ हम एक नियम श्रभिलाख्यो ॥ नित प्रति लेह एक मृग त्र्याप। देह न ग्रीर मृगन कहें ताप ॥२॥ एवमस्त् केहरि कहि दीनें। ता दिन सों नित यह व्रत लीनों।। एक दिन रही ससा की पारी। ता ने मन यह बात विचारी ॥३॥ ऐसी जुगत करें चित लाय। जथा जनम को कंटक जाय।।

**अ बाबू गोपाल चन्द जिलित** ।

१ सिंह। २ सिंह। ३ खरहा, खरगोश।

समय टारि के धोरे धीरे। कांपत गया सिंह के नीरे ॥४॥ बोल्यो बाघ कोप सों पृष्ट। इता श्रवेर करी क्यों दृष्ट।। ससा भयो तब बचन सुनावत। प्रभु मैं रह्यो भ्राप ढिग भ्रावत ॥५॥ तुम सों भ्रपर मिल्यो हरि राह। तिन पकर्यो मोहि भोजन चाह।। तब हम कह्यो हाल सब बन की। नाथ कृपा मृगगन के पन की ।।६।। जान देहु मोहि खामी पास। ऐहीं तिनसों कहि इतिहास।। सुनि सो बहु गरज्यो भय छावन। सपथ करी तब दीनेां भ्रावन ॥७॥ इतनी बात सुनत सा नाहर। कहत सचोप<sup>२</sup> कोप करि जाहर॥ रे खरमति खरगोश श्रयाने । मो सम ग्रपर कहत बिन जाने ॥८॥ तिहि दिखाउ ता सठ संग लरिहीं। ताहि भच्छि तोहि भच्छन करिहीं ॥

१ सिंह। २ ताव के साथ। ३ मूर्ख, नादान।

सुनि सो ससक सिंह के सङ्ग। चल्या विपिनमग पूरि उमङ्गा। सा महा कूप लुखि बोलत भया। प्रभु वह नाहर या महेँ गयो॥ सुनि सो जाय लखी निज छाया। भ्रपर जानि मधि कूदि नसाया।। १०॥

### दोहा ।

इमि मुरख कोहरि हन्यो. सस पण्डित बन माहिं। यासों जग में बुद्धिबल, सब बल श्रधिक सदाहिं।। १।। बुद्धिमान बिवसहु परं, श्रनुपम युक्ति बिचार। समय काज साधत सुघर, डारत भ्रबुध विगारि ॥ २ ॥

## चौपाई ।

रह्यो महा वन में इक बारन<sup>9</sup>। ताको संग मतङ्ग<sup>२</sup> हजारन॥ सो प्रोसम जल बिन दुख पाय। भ्रमत लख्यो वन महा तलाय।। १।। तहां रोज जल क्रीड़न भ्रावै। जाति वृन्द<sup>ः</sup> सों धूम मचावै॥ ता सर तट बहु ससक निवास। होन लगे ते पद सों नास।। २॥

१ हाधी। २ हाथी। ३ समुदाय, भुण्ड।

बन्धु वर्ग को लखिक छीन। भयं तहाँ के सस दुख पीन।। तब इक वृद्ध रह्या तिन माहां। सा विचारि के चल्या तहां ही ।। ३ ।। ता सर तट इक परवत सान। तहाँ जाय बैठ्यो मतिमान॥ जब ब्रायो गज को समुदाय। बोल्यां सब सीं सीर मचाय ॥ ४ ॥ ष्प्रहो मदान्ध मूढ् गजराज। बानी सुन मम सहित समाज।। ससक अहें हम ससि के दृत। पठया हमें अप्रति के पूत्। ५॥ सुर श्रनुसासन को सुनि लेव। पुनि जो चही करी सो एव॥ ससक ससी के प्यारे खास। नित प्रति करत हृद्य में बास ॥ ६ ॥ तिनहिँ बधत तुम चरन प्रहार। बिनसिंहं नित प्रति कैक हजार।। सो यह करत महा श्रघ काम। तासों सब जैहै। जम धाम।। ७॥ जा निज भली चही ती बारन। करह न या सर ढिग पग धारन॥

ऐसो कह्यो कोपि के चन्द। याको उत्तर देह गयन्द ।। 🗆 ।। सनि गजराज संखर किं दोन। बिन जाने हम यह श्रघ कीन।। सिस को कहह छमें भ्रपराधु। हम अति कीना कम्मे असाध् ॥ ६॥ श्रव कबहँ नहिं या मग ऐहैं।। ग्रनत कहूँ जल पीवन जैहीं।। कहत ससा गज है। श्रति ज्ञानी। देव देव की धाज्ञा मानी।। १० ॥ चलह करावहँ प्रभू को दरसन। जासों द्वीय सकल श्रघ मरसन ।। इमि किह तेहि सर ढिग ले आयो। जल कम्पत विधु विमन्न दिखाया ॥११॥ लखह कोप के काँपत ऐसे। श्रबै करत हम सांत विने से।। हे ससांक देवन के देव। गज प्रघ किय जाने बिन भेव ॥१२॥ सो प्रभु चमा करहु अपराधु। श्रव न करैंगो करम श्रसाधु ।।

१ हाथी। २ संशोधन। ३ चन्द्रमा। ४ छाया, परछाई। ধ चन्द्रमा।

इमि किह गजिहं फेरि ले आया।

बुधि प्रताप गुरुकाल बचायो।।१३॥

दोहा।

मानिक मोती हीर भ्रह, जिते रतन जग माहिं। सब बस्तुन को मोल जग, मोल बुद्धि को नाहिँ॥४॥ प्रबल शत्रु बहु देखिकै, बुद्धिमान जो होय। धापस में भगराय कै, ध्रापु रहे दुख खोय॥४॥ चौपाई।

मूसक एक रह्यो बन माहीं।
महासाल की बिटप वहां हों।।
इक दिन ब्याध पसारो जाल।
फँस्यो जाय तहँ बड़ी बिड़ाल ।।१॥
शत्रु बंध्यो लिख प्रमुदित मूसक।
श्राय लग्यो तहँ कूदन दूसक।
ताञ्चन तहाँ नकुल इक श्रायो।
बैठ्यो चहत श्राखु कहँ खायो।।२॥
तरु ऊपर बैठ्यो इक कौसिक ।
मूसक श्रसन करन हित श्रीसिक ॥
तिनहिं देखि सो मूस सकाने।।
तीन काख पासहि पहिचाने।।।३॥

१ वृक्तः २ विकायः । ३ नेवकाः, न्योरः । ४ चृहाः १ उल्लू । ६ अवस्य । ७ वदराया । म्म मृत्वु, मीतः ।

लग्यो बिचारन मन में सेाई। कैसे श्रब मम जीवन होई ॥ भूमि रहत तो नकुल चबात। खात उल्लुक तरुहिं जो जात ॥४॥ छिपत जाल ती खात बिडाल । हे बिधि करह कृपा या काल ।। तब विचारि सो मूसक ज्ञानी। मारजार १ सें। बोल्यो बानी ॥ ४॥ तुम सरवज्ञ ग्रही मतिमान। हम बरनत सो सुनह सुजान।। लिख तुव बचन मोहि दुख दाहत। तासों तुमहिँ निकारन चाहत ॥६॥ पै यह सत्रु डभय मम ग्रोर। धार्हें लखह तर धर बन ठीर।। तासों ग्राप श्रभे जो देहू। ती हम काज करें सह नेह ॥७॥ बंधन काटि छुटावें भ्रासु । मोहि तजि इनहि करह तुम नासु। तब बिलार निज जीवन जानि। बोल्यो बानी तेहि सनमानि ॥ ८॥

१ समय। २ विजान। ३ दोनें। ४ शीघा

बन्ध् कहे तुम नीके बैन। मोहि छुड़ावह तोहि भय है न।। मूसक मारजार ढिग गया। जालहिं धीरे काटत भयो।। ﴿।। मुसि लिख बिलार की गोद। गये उल्रुक नक्कल तजि मोद।। कहत भ्राखु भ्ररि जलदी करह । बन्धन काटहु नेकु न डरहु ॥ १०॥ गनपति बाहन कहै सुलच्छन। तुमहिं बिसासे को कुल भच्छन।। तासों समय पाय हम तात। करव तिहारो बन्धन घात ॥ ११ ॥ इहि बिधि कहत जोति बुधि ठाटत। लखत समय कहँ बन्धन काटत ॥ जब ग्रायो व्याधा लै दण्ड । काल सरिस कालो बपु चण्ड ।।१२॥ लिख बिलार डिर बोल्यो बैन। काटु मित्र नतु प्रान रहै न।। तबहि कादि दुत्र बिल में भागो। तिमि बिड़ाल भागो भय पागो ॥ १३॥

१ भ्रपानक। २ जल्दी।

#### दोहा।

मूसक बुद्धि प्रताप सें , राख्यो श्रपने प्रान । तासें पण्डित राखिये , साधन काज महान ॥ ६ ॥ धन्य दूरदरसी मनुज , धन्य प्राप्त कालज्ञ । ते ष्यधन्य संसार जे , दोरघसूत्री श्रज्ञ ॥ ७ ॥

चौपाई।

रह्यो गाँव में सर इक भारी। बरसाकाल भ्राम तहें बारी ।। जेठ मास होवे जल छीन। धोवर श्राय फसावहिं मीन ॥ १॥ राहें भाव वमहिं धनेक प्रकार। विज्ञ भ्रज्ञ जिमि जन संसार ॥ तहें बरखा रित बोतत जानी। कही दूरदरसी यह बानी ॥ २ ॥ श्रव इत रहन उचित नहिं भाई। चलह श्रनत जहुँ जल श्रधिकाई॥ बरखा काल जात सुख पुष्ट। ष्प्राय फॅसेहै धीवर दुष्ट ।। ३ ॥ तबिह प्राप्तकालज्ञ कहै इमि। श्रवही सों श्रकुलात श्रही किमि।

१ श्रावसी, शिथिल । २ जल । ३ मगर, मच्छ i

जबै सबै वह या थल ऐहै। तब करिहें जो उचित दिखेहै ॥ ४॥ कहत दोर्घसूत्री यह ऐसे। ष्रया बिचार करत सब कैसे।। इत रहिये तजि करतब धर्म। जहुँ जैहैं तहुँ जैहै कम्मी ।। ५ ।। कर्म लिखी सब हैहै बात। तातं करतब श्रनुचित तात।। बचन दुइन के सुनि ता ठीर। गयो दूरदरसी जल धीर ॥ ६ ॥ लघुजल धोवर जाल पसारी। फॅसे मीन जे रहे दुखारी।। प्राप्त कालवित मति दृढ़ धरि कै। रह्यो जाल को कोन पकरि कै।। जब धीवर सा जाल निकारी। तजिके कोन गया मधि बारी।। मत्स्य दोर्घसूत्री मधि जाल । इमि मूरस्र बिनसिहं ततकाल ।। ।।

दोहा ।

तासेां दुख सुख श्रागमिह , देखि कीजिए काम । नातरु श्रति दुख होत है , सीस धुनत परिनाम ॥८॥ सठ नर बहुत प्रसंसि कै, मूरख की जग माहिं। ताकी सरवस हरत हैं, यामें संसै नाहिं॥ ६॥ कुण्डलिया।

लै भमृतफल काक इक , बैठा तह पैं जाय ।
भ्रज्ञ मुदित तेहि देखि तहें, सिव भ्रायो इक धाय ॥
सिव भ्रायो इक धाय, बैठ तह तर यह बोलो ।
धन्य काम तुम कामरूप, तब सुकृत श्रमोलो ॥
मोहि प्यारी तुब गिरा, सुनत फूलो सो मुद गहि ।
बोल्यो तब फल गिर्यो, मुदित सिब भाग्यो तेहि लहि ॥
दोहा ।

इमि मूरख नर बुद्धि बिन , सुनि दर्जन की बात।
निज हित अनहित भूलिकै, होहिं नष्ट धन तात॥ १०॥
मूरख कोउ कारज करें , पूरो एकु न होय।
बुध साधे सब काज कों , बिना प्रयासहिं सोय॥ ११॥
कुण्डलिया।

हरि लोहा पक्षरं पर्यो, तेहि देख्यो इक बिप्र।
टेरि करी बिनती घनी. द्विज तेहि काढ़्यो छिप्रं॥
द्विज तेहि काढ़्यो छिप्र, तबै सो चाह्यो भच्छन।
हरि वह बोल्यो ग्रज्ञ, सिंह तुम नीति विचच्छन॥
हम कीनो उपकार, खान चाहत तुम बनि ग्रिर।
यह कोड बिधि नहिं हचित, कहै चित में समुभन् हरि॥१॥

९ सियार, गीदड् । २ श्रम । ३ पिँजरा । ४ जल्ही ।

मूरख ते दोड तहँ तबै, करन चहे मध्यस्य ।
चले हरिन पण्डित लख्यो, सो लखि भग्यो श्रस्वस्य ।।
सो लखि भग्यो श्रस्वस्य, टेरि हरि श्रभै दई तब ।
इमि बेल्यो मृग विहंसि, बिप्र सो सुनि हवाल सब ।।
मोहि दिखाड जिमि बंध्यो, रहै। सब कहहुँ देखि चख ।
दुज तिमि किय जब भग्यो, हरिन कहि भागहु मूरख ।।२।।
दोहा ।

इमि मृग पण्डित ने रख्यो, निज द्यह द्विज को प्रान । खुलिके पुनि बन्धन पर्यो, नाहर मूर्ख प्रधान ॥ १२ ॥ नासं खल उपकार कहँ, वस्तुहि पाय बिचार । उपकारी द्यनहित करत, खण्ड खण्ड निरधार ॥ १३ ॥ दुष्ट साधु रूपहु धरै, करिय नहीं विश्वास । विहि विश्वासे होत दुख, वरनत गिरिधरदास ॥ १४ ॥ चौपाई—रह्यो बृद्धवनपति । इक बन में ।

श्रसतन चलन ताब नहिं तन में।।
श्रसन हेत वह करि चतुराई।
बैठो नदी निकट सठ जाई।।
कुस समेत मनिकङ्कन लैं कर।
निकट पङ्क श्रमति जहें न कहें नर।।
इक दुज श्रावत लिख इमि बोलो।
लेहु बिप्र यह दान श्रमोलो।। २॥

१ सिंह। २ कीच।

दुज बरनत तुम नर कहँ भच्छत। मोहि न प्रतीति होति ढिग गच्छत ॥ बोलो बाघ साँच यह भाई। .नर नाहर को किमि पतिश्राई ॥ 🤻 ॥ हम तो हैं स्वभाव ग्रयकारी। जनमहिँ सों मृग मनुज श्रहारी ॥ पै बहु काल गया माहि बन में। मिले वशिष्ठ कपा करि गन में ॥ ४ ॥ तिन मोहि ज्ञान दियो बर भेव। तब मों तजो सकल श्रघटेव ॥ श्चनसन<sup>े</sup> व्रत करि श्चव हम बैठे। तपबल परं जोति महँ पैठे।। ५ ॥ हैं इक कड़न पास हमारे। देत तुमहिं लिख भ्रधन दुखारे॥ सुनि दुज श्रज्ञ लोभ हित धाया। पर्यो पङ्क तब केहरि खाया।। ६॥ दोहा।

सिंह छली विश्वास तें, विप्र पर्यो ता मुक्ख । यासों दुष्ट विश्वास कों, करिहं लहिं ते दुक्ख ॥१५॥ बन्धुन में ध्रक नृपन में, जैसे होय बिरोध । सो इनकी उनकी करैं, दुष्टहि नित यह सोध ॥१६॥

३ श्रनाहार ।

चैापाई।

एक द्वीप के खग की पालक। रह्यो इंसवर श्ररिकुल घालक।। सो इक दिवस सभा श्रासीन। सोभ्यो पच्छिन सह बल पीन ॥१॥ तहें बक एक आसु चिल आयो। हंसराज पग सीस नवायो ॥ बैठा नृप की ग्राज्ञा पाय। तब तासेां बोली खगराय ॥ २ ॥ कह बक नई देस की बात। बोल्यो तब वह वपु भवदाते।।। ग्रहे ग्रपूर्व बारता एक। सनह करह पुनि धरि नृप टेक ॥३॥ मैं देसाटन करत महीप। गयो लखन हित जम्बुदीप।। फिरत मिले तहें के खग मोहिं। ते इमि बोले मा कहँ जोहिँ।। ४ ॥ को तूं बक है कहूँ सो आयो। तब हम भ्रपना हाल सुनाया।। महाराज को नाम बखानी। तिनके देस बसत मोहि जानी ॥५॥

१ श्वेत, सफ़ेद।

तब तिन कह्यों मोहि गुन भीन। दोड दोपन में सुन्दर कीन।। तब हम कह्या दीप मम जोई। ता सम यह कि छुद्र महि होई।।६।। स्वर्ग अधिक मम देस रसाल। इन्द्र श्रधिक भूपाल मराल ।। सनि ते परम कोपि बल छाए। नाथ मोहिँ मारन हित धाए।।७।। स्वामी मोर मोर महराज। तेहि निन्दत पापी सिरताज ।। कहें को श्रहे हंस वह भूप। कौन दोप वह स्वर्ग सरूप ।।८।। इमि किह के बहु बिधि दे त्रास। मोहि ले गए मार के पास ॥ तहें देखे खग वृन्द सुभेख। सेवहिं प्रभृहिं हरहि जिमि लेख ॥ शा गृद्ध वृद्ध इक मन्त्री तासु । मोंहि देखि सो बोल्यो श्रासु ॥ रे बक, हंस भूप तुव जौन। मन्त्री मुख्य तासु है कौन ॥१०॥ तब इम कह्यो सुनह खगराज। चक्रवाक मन्त्री सिरताज।।

सुनि सो कहै ताहि हम जाना। है मम देसी कोक' सयाना ॥११॥ इतने में सुन बोल्यो ऐसे। हंसहि खगपति पदवी कैसे।। केकीपति र तुम सनभुख केकी। समरथ श्रपर भूप कहिवे की ॥१२॥ तब हम कहा कहा जग माहीं। एकहि होत धीर नप नाहीं।। जों मन में घमण्ड ग्रधिकाई। ती मम प्रभु सो करहु लराई ॥१३॥ हैं सि बोल्यो तब सी खगराज। कहु निज नृपहि सजै रनसाज।। तब हम कह्यो कहत हम जाय। तुमहु देहु निज दूत पठाय ॥१४॥ सुनि सो कहत मोर मति भीन। दूत होय तित जैहे कीन ॥ गृद्ध कहाँ हैं दूत भ्रानेक। विप्र उचित पठवन सविवेक ॥१५॥ तब सिखि सुकि हि कहाँ बक संग। जाय कहहु नृप चाइत जंग॥

१ चकवा । २ मेरि । ३ मेरि । ४ तोता, सुरगा ।

इमि सुनिके मयूर की बानी। बोल्यो कीर सुनहु विज्ञानी॥१६॥ हम जैहें बनि दूत सुढंग। पै निहं यह बक खल के संग॥ खल को संग करें जो साधु। बिनसें अवस बिना भ्रपराधु॥१७॥

दोहा ।

सज्जन पावत दुःख हैं , पाप करत खल ज्ञुद्र । रावन ने सीता हरी , बांध्यों गया समुद्र ॥

चौपाई।

हंस काक इक पादप उत्पर।
रहत रहे की उकाक न भूपर॥
तहाँ बीर की उघनु सर घरे।
सोइ रहे। सोई तह तरे॥ १८॥
ता मुख धूप परी बिन छाय।
निरिख हंस उर उपजी दाय॥
पच्छ पसारि धूप दुख लोपे।।
सो लिख के खल बायस कोपे।॥ १€॥
खुल्या पिथक मुख लिख बिट किर के।
भाग्या दुष्ट महा डर धरि के॥

१ तोता। २ कीवा। ३ बिष्ठा, बीट।

सो सकोप उठि लख्यो मराल।
सर हिन हत्यो न जानत हाल ॥२०॥
तासों निहं जैहैं। वक संग।
तब हम तेहि इमि कह्यो सु ढङ्ग॥
सुक तुम मित्र कहत है। कैसे।
तब वह हमसों बोल्यो ऐसे॥२१॥

दोहा।

तुमरी दुर्जनता सबै, जाहिर बचन प्रताप। जो दोड नृपवर बैरतरु, बीज रूप हैं श्राप ॥१८॥ चौपाई।

तब मोहि बिदा किये बिधि आछे।
सुकहू आवत हैंहै पाछे।।
यह सब बात हदय महँ आनिय।
करिय उचित चित में जो जानिय।।२२॥
सुनि बक बचन गृद्ध यह बालो।
यह खल बिग्रह हित महि डाला।।
वृथा बात में कहा लराई।
पै यह खल सुभाव प्रभुताई।।२३॥

दोहा ।

गुरु सिच्छा मानै नहीं , नहीं को उसें नेहु। कलह करै बिनु बातहीं , मूरख लच्छन एहु।।१-६॥

१ व्यक्षाई।

चौपाई।

इतने में सो मोर पठायो। कीर मराल द्वार पें श्रायो ॥ द्वारपाल ने नृप सीं भाख्यो। हंसन तेहि देखन श्रभिलाख्यो ॥ २४ ॥ बास कराया दुजे भीन। मन्त्री सँग एकान्त किय गौन ॥ तहँ लाग्यो करतव्य विचारन । चक्रवाक तहें कहत मुदित मन ॥ २५ ॥ प्रथम दुर्ग सिज सब रनसाज। तब दूतिह बोलह नरराज।। सुनि खगेस सारसन बुलाय। सजह दुर्ग यह कह्यो बुक्ताय ।। २६ ॥ तब तिन सज्यौ दुर्ग को साज। कह्यो तयार सबै महराज ॥ इतने में मराल के द्वार। श्रायो बायस को सरदार ॥ २७ ॥ कोटिन काक संग में लिये। खगपति सिलन मनोरथ किये।। द्वारपाल बरन्थो नृप पास । चह्यो बुलावन हंस ग्रजास ॥ २८ ॥

१ किला, कोट।

कोक कहै वह श्रलचर पच्छो। नहीं बिखास जोग परपच्छी।। राजा कहै दूर सों भ्रायो। समुभि राखिहैं चहिय बुलायो ॥ २ ६ ॥ तब मन्त्री बोल्यो मन भायो। सुकह बुलावह दुर्ग सजायो ॥ तब नृप कह्यो भृखे सों तत्र। काक कीर दोउ लावह अत्र ॥ ३० ॥ तब ते गए हंस के पास। बोलो सुक तहेँ इमि गत त्रास ॥ हे हे राजहंस कुलद्वोप। हक्रम करत तोहि मोर महीप।। ३१॥ जा जीवन की इच्छा होय। श्राय चरण मम बन्दह दाय।। जौ जमलोक जान की चाह। ती तिज सैन लरह खगनाह ॥ ३२ ॥ सुनत हंस वह महा रिसायो। काक सुकहि तब मारन धायो।। मन्त्री कोक धरम गुनि बरज्यो। फिर्यो दृत सुक हंस बिसरज्यो ॥ ३३ ॥

भूपहि जाय कथा सब बरनी। लग्यो मयूर बिचारन करनी।। तवै सभा महँ मन्त्रो गिद्ध। कहत हंस सो जय नहिं सिद्ध ।। ३४ ।। प्रथम बलाबल सोचि समसा। तब रन करें होइ भ्ररि श्रस्त ।। भूप कहै मम रन उच्छाह। भङ्ग करह जिन पण्डित नाह ॥ ३५॥ इमि कहि सोधि लगन दल संग। चल्यो लरन हित पूरि उमङ्ग ।। लग्यो इंस की पुर नियराय। देर कर्यो भ्रिर श्रागम धाय ।। ३६ ।। हंस लग्या तब करन बिचार। बोल्यो कोक सुनह सरदार।। द्र करह काकहि मति मान। यह रहि करिहै घात महान।। ३७॥ सो मराल नहिं मानी बात। राख्यो काकहि गुनी न घात।। कहत कहह प्रब चिल ग्रिर श्रायो। कीजे कहा होय मन भायो।। ३८॥ कोक कहै जब लीं वह आय। नहिं घरे मम दुगहि धाय॥

तब लीं वीरन देह निदेश । बढि मारें दल रहे न सेस ॥ ३-६॥ बोलि सारिसादिक सैनेस। बधह परहिं दिय हंस निदेश। ते तब बढ़ि मयूर दल भारी। किया खिन्न बहु भट बलधारी ॥ ४० ॥ दुखित मयूर गिद्ध सों बोलो। मन्त्री को करतब्य श्रमीली।। गिद्ध कहै हम प्रथम बखानी। तब तुम साहस बस नहिं मानी ॥ ४१ ॥ ताको फल यह है महराज। भ्रव का पूछत करतव काज।। तब बहु बिनय मार नै करी। गिद्ध बिहँसि बोल्यो तिहि घरी ॥ ४२ ॥ करहू न भै अरि आलसवन्त। जै देहें तेहि मारि तुरन्त ॥ तासों सिघ्न साजि बर सैन। रोधहु दुर्ग लरहु जगजैन ॥ ४३ ॥ इमि ते दोऊ इंस मयूर। लरं समर वर रिस धर सुर ॥

१ भाजा ।

ताळन काग दुष्टता छाय। हंस दुर्ग दिय ग्राग लगाय ॥ ४४ ॥ तब सब डिर मराल सैनेस । कृद कृद किय बारि प्रवेस ।। हंस सुभाव मन्दगति श्राप। चिल न सक्यो जो पावै ग्राप ।। ४५॥ सारस सैनापाल सुढंग। सोउ रह्यो राजा के संग् ।। हंस कहै तुम प्रविसह जीवन । सारस अपनो राखह जीवन ॥ ४६॥ सैनप कहै जात जहाँ नाथ। जन तन मन धन ताके साथ ।। तुमहिं त्यागि जैहीं किमि स्वामी। हैं। सदाहि को हो श्रनुगामी ॥ ४७ ॥ इतने में मयूर सैनेसं। श्रायो क्रक्कुट बली विसेस ॥ लग्यो हंस को करन प्रहार। सारस तेहि श्रायो बहु बार ॥ ४८ ॥ बहुरि विकल लिखके खगराई। सेनापति कीनी चतुराई।।

१ जला। २ पानी। ३ मैं।

निज पच्छन अन्तर करि हंस ।
डारो सागर खग अवतंस ॥ ४ ६ ॥
पुनि तिर ते सेनापित दोऊ ।
मिह पै परे न जीवन कोऊ ॥
स्वामी हित निज त्यागी देह ।
धन्य धन्य सारस बुधिगेह ॥ ५० ॥
दोहा ।

इमि बक कीनी दुष्टता , वृषा कलह श्रज्ञान । गयो इंस को राज सब , परपच्छी सनमान ।। २०॥ जो परपच्छी पुरुष को , मनुज करत बिश्वास । सो पावत द्रुत नास हैं , जानहु गिरिधरदास ।। २१॥

नीचिह देंइ न उच्च पद , ताकों समुिक झजोग। नीच बढ़ाविहंं जे जगत , दुख पाविहंं ते लोग।। २२।। चौपाई।

इक मूसक लें निज मुख मीच।
चड़ो काक कोड श्रंबर वीच।।
ताके मुख सों मूसक गिरगे।
लिख मुनि हियो दियापन थिरगे।। १॥
श्राखुहि पालि कियो श्रित पुष्ट।
इक दिन लख्यो बिड़ालिह दुष्ट।।

भागि सभै मुनि के ढिग आयो। तब तिन ताहि विडाल बनायो ॥ २ ॥ इक दिन स्वान देख सो डरगे। तब मूनि ताकहें कुकर करगे।। सो लिख सिंह भग्यो भय पाय। तब दोनो तेहि बाघ बनाय ॥ ३॥ ताहि देख मुनि ढिग सब जगजन। इहि बिधि बिहसि करहिं सब बरनन ॥ यह मूसक मुनि सिंह बनायो। सो सुनि के वह भ्राखु रिसायो ॥ ४ ॥ इहि विघात चिंत्यो मन माहीं। जबलों यह मुनि मरिहें नाहीं।। तबलीं जाय न यह श्रपबाद। तासों चाखहें मुनितन स्वाद ॥ ५॥ यह बिचारि मुनि भच्छन धायो। तब तिन पुनि तेष्ठि भ्राखु बनायो ।। यासों नीचिष्ठ बर पद दान। उचित नहीं चित गुनह सुजान ॥ ६ ॥

## दोहा।

बहुत लोभ करियं नहीं , कीने होत विनास । लालच सों दुखमूल है , बरनत गिरिधरदास ॥ २३॥

## कुण्डलिया ।

दुरमित लोभी ऊंट इक , तप विधि सों बर लीन । प्रीवा जोजन चार की , हरख्ये बुद्धिविहीन ॥ हरख्यो बुद्धिविहीन बैठि बन के फल चाखे । सैन करिह जब तबिह श्रीव कन्दर महें नाखे ॥ इक दिन तामिध स्यार लग्यो गर काटन द्रुतगित । जबलीं कार्टें कंठ मर्यो तबलों वह दुरमित ॥ १ ॥

## दोहा ।

यासों लोभ करिये नहीं , जामें बिपति स्रपार । लोभी को बिस्वास नहीं . करे कोऊ संसार ।। २४ ॥

बन्धु बन्धु जहेँ परस्पर , मूरख करहिं बिरोध । तहां छली परि मध्य में , हरहिं धनहिं भ्रघसोध ॥ २५॥

## कुण्डलिया ।

मग पूत्रा की पोट इक परी रही बन माहिं।

द्वे सिंहन ने से। लही, भगरे श्रवुध तहांहिं।
भगरे श्रवुध तहांहिं जैन जीते से। पाने।
दोऊ घायल लिर परे ताब निहं कीन उठाने।।
तिनकी लिख यह दसा श्राय तिन मध्य खान ठग।
ली भागा से। पोट परे रहि गए दोऊ मग।। १॥

## दोहा ।

सात दीप त्रक सिंधु सब , मन्दर मेरू पहार।
सेसिहं इते। न भार है , जिते। कृतन्नी भार॥ २६॥
नहीं कृतन्नी की कबहुं , मनुज करें बिस्वास।
दुख पावत बिस्वासि कै , व्याल पालि जिमि पास॥ २॥
चैापाई।

रह्यो कृतन्नी इक दुज दुष्ट । हिंसक पाप करम रत पृष्ट ॥ सो इक दिन मारत बह जीव। निकरि गयो बन में भ्रवसीव ॥ १ ॥ तहँ इक राज हंस गुनगैन। दुजिह देखि यह बोल्यो बैन ॥ श्राप बिप्र मम धाम पधारे। भाज श्रहें धन भाग हमारे॥ २॥ तातें रहह कछक दिन पास। तब ता ने नित कियो निवास ॥ हंस दुजिह भोजन करवाया। सब बिधि मोद कियो मन भायो ॥ ३ ॥ बहु दिन रहि दुज चाह्यो जान। इंस देखि तब कह्यो सुजान ॥ जो इच्छा होवै सो लेहू। न्तव तुम जाहु ऋापुने गेहु ॥ ४॥

दुज बोल्या मी कहँ धन दोजै। हंस कहे मन इच्छित लीजै।। मेरा मित्र निसाचर श्रहै। इत सो वह जोजन पर रहे। । ५ ॥ ता दिग जाय महा धन लेह। सुनि द्विज तहाँ गयो सहनेह ॥ जाय लई मनि श्रपने भार। श्रायो बहरि हंस श्रागार ॥ ६ ॥ कह्यौ प्राजु निसि रहि तुव भीन। भार मित्र मैं करिहीं गान ॥ तब तेहि सादर राख्यो हंस। सोयो रैन भ्राधीभ्रवतंस ॥ ७ ॥ मन में बिप्र बिचार्या ऐसे। ध्यसन बिना मग कटिहैं। कैसे !। है यह खग सुमांस भ्रह पुष्ट। इमि बिचार तेहि मार्यो दृष्ट ॥ ८ ॥ चल्या प्रात ले धन की मीट। मृतक हंस सह श्रह्मण खोट ॥ तहां मराल लख्यो निजिचारी। भाय मित्र की दशा निहारी ॥ ﴿ ॥ जानि मित्र पापी को करम। मग तंहि जाय हन्यो गुन धरम ॥

कियो बिलाप मित्र हित भारी। तबहि तहाँ श्राये पविधारी ।। १०॥ देखाः।

मरा मराल धरा र परा त्राह्मण दुष्ट समेत। रोवत देख्यो राचसिह, मित्र धरम धुर इंत ॥ २८ ॥ चौपाई।

श्रमृत आरिके हंस जिआया।
उठि निसिचर को कंठ लगायो।।
मृतक विप्र खायि बोल्यो ऐसे।
दुज मम सखा मरो यह कैसे॥ ११॥
बहु प्रकार वासव सों कही।
तब तिन दुजिह जिवायो सही॥
उठ्यो बिप्र लिख हंस सुजान।
श्रङ्क लाय किय रुदन महान॥ १२॥
कीनो बिदा पूजि बहु सोय।
श्रायो गृह दुज लिजित होय॥
तब सक्रादि सबै सुरवृन्द।
कही हंस की जै सानन्द॥ १३॥

हंस इती नेकी करी, तऊ बिप्न ध्रघ कीन। याही सो न कृतिन्न को, बिस्वातिहं मतिपीन॥ २ ॥

दोहा ।

३ राजा इन्द्र । २ पृथ्वी । ३ राना इन्द्र ।

दुज दुरजन भ्रनहित कर्ता, मस्तक छेदन जोग।
खग सज्जन हितही कर्ती, धन धन सज्जन लोग॥ ३०॥
मूरख सिच्छा ना करिय, कवहुँ सुबुध मन साध।
हित बातहिं माने नहीं, उलटी करहि बिराध॥ ३१॥
चै।पाई।

रह्यी महा बट तर बन माहीं। निवसहिं खग रचि नीड तहाही।। एक समय बरषा के काल। भई बिपिन में वृष्टि बिसाल ।। १।। ता तरु पे कपोतर बहु तोते। रहे मदित खोते महँ सोते !! बानर बन्द अवध बिन धाम। इत उत फिरत न सुखमय ठाम ॥ २ ॥ खंड भए तहं तरु ढिग श्राय। कम्पित गात दुखी समुदाय।। सो लखि दया पच्छियन लागी। बोलं बचन कपिन श्रनुरागी ॥ ३॥ बानर तुम मृग मण्डन सुच्छ। नर सम विम्रह श्रिधिकी पुन्छ किमि ऐसे बन फिरत बिहाल ।। निहंघर बिरचत सुख सब काल ॥ ४॥

१ घोंसला , खोता । २ कब्तर ।

देखहु हम खग सब बिधि हीन।
चोंचन तृन बटोरि घर कीन।।
तासों कोड विधि धाम बनाय।
सुख सों निवसहु दुख सब जाय॥५॥
सुनि मूरख किप हित निहं मान।
हेंसी करत समुभे रिसियाने॥
बरसा काल विगत सठ धाए।
दोड़ि खगन के नीड़ गिराए॥६॥

दोहा ।

तासों मूर्ख न सिच्छियै, उलटो करत बिगार। नास्तिक हित उपदेश सों, खण्डन हेत तयार॥३१॥

# विदुरनीति⊛

# दोहा।

कर्म लिखी सो होय है, यह सम्मति निर्धार । पै अपने भरिसक करिय, कुल रच्छन ब्यवहार ।।।।।। तासों चित दे सुनहु नृप, राजनीत सह प्रीति। पुनि मन इच्छत कीजियो, जिमि न होय अरिभीति ।।।।।।

<sup>\*</sup> बाबू गोपाबचन्द्र विस्तित।

१ निर्धारण, निश्चय, निर्णय। २ शत्रुका भय।

जो नूप बुक्ति बलाबलहि . करत समर अह साम । सो पावत सुख जगत में , नातर दुख परिनाम ॥३॥ काज आरम्भिए , करियं प्रथम बिचार । सब प्रकार दृढ़ समुक्ति तब , तेहि करियं निर्धार ॥४॥ राजा सोहत राज सों, सोहत नृप सों राज। बन बनपति सों सोहतो, बन सों बनपति भ्राज ॥५॥ कुरासित नृप को सङ्ग लहि , पावत प्रजा विनास। गोहं सङ्ग घुन पिसत जिमि , बरनत गिरधरदास ॥६॥ नरपति नसत कुमन्त्र सों , साधु कुसंगहि पाय। बिनसत सुत ऋति प्यार सों , द्विज बिन पढे नसाय ॥७॥ बारनारि ' लुजा सहित , लाज रहित कुलनारि । दज ग्रतष्ट सन्तष्ट नृप . ए सब नष्ट बिचारि ।।८॥ मन्त्रवान बिख एक कों, नासत किए प्रयोग। नसत देख सब श्रासुही , नृप क्रमन्त्र के जाग ॥॥॥ सोखत पोखत जलहि जिमि , समय पाय कै सूर<sup>७</sup> । तिमि प्रजान बरते नृपति , दाउ दिसि सुख भरपूर ॥१०॥ करें न बंध बिरोध कों, बिपति जान परिनाम। बंधु बैर रावन मरतो , सो नृप होय न छाम ॥११॥ त्रामद सों कमती खरच, राखे समुिक नृपाल। सो अति सुख पावै सुमति , बाढ़ै कोस बिसाल ॥१२॥

१ संघाम । २ संघि, मेल मिलाप । ३ वनस्पति । ४ खोटी सम्मति । ५ वेश्या, गणिका । ६ शीन्नही । ७ सूटर्य ।

जी श्रिरं प्रबल निहारिये, मिल जैये हित होय।
समे पाय तिहि नासिये, बिल बासवर गित जीयर ॥१३॥
श्रिर श्रिर कों लरवाय के, लखिय तमासा श्राप।
तिनके बिनसे जाय दुख, जिमि बिन प्राच्छित पाप॥१४॥
पावक बैरी रोग रिन, सेसह राखिय नाहिं।
ए श्रोड़े हु बढ़िहं पुनि, महा जतन सों जांहि॥१५॥
कुल राखिय तिज एक कों, कुल तिज राखिय श्राम।
देस हेत श्रामहि तिजय, श्रातम हित सब ठाम॥१६॥
श्रव बरनत नृप श्रादि के, लच्छन कुरुकुलदीप।
भलो बुरो जाने जतन, जाहि जतन श्रवनीप॥१७॥
राजा लचगा।

सावधान निज राज में हित श्रनहित पश्चिमान । पर छिद्रहि जो लखत सो, नृपसत्तम बुधिवान ॥१८॥ श्रलस प्रमादी राग गति, नीत न देखत जीन । उर सद श्रसद विवेक नहिं, श्रधम श्रवनिपति तीन ॥१८॥

मन्त्री लच्चा।

स्वामीहित इच्छा सहित , सावधान सब कार । राखे प्रजा समीद सो , मंत्रिन को सरदार ॥२०॥ जो लालच मय भीरु सठ , स्वामी हितहि न चाह । सो मन्त्रिन में श्रधम तेहि , निहं राखे नरनाह ॥२१॥

१ शत्रु । २ राजा इन्द्र । ३ देख कर | ४ राजा । ४ झति उत्तम, अरेष्टतम । ६ आ इस्सी । ७ अस्सावभान । द स्वा । ६ दुरा ।

#### सेनापति लक्त्या

शक्त शास्त्र जाने सबै, ब्यूहादिक में दच्छ । स्वामी हित इच्छत सोई, सेनपाल है स्वच्छ ॥२२॥ हृदय भीरु जाने नहीं, ग्रायुध को ब्यवहार । सो सेनापित ग्रथम तेहि, नहिं राखे सरहार ॥

# सूर लच्चण।

बीर बली दुसमन समन; मुरै न शत्रु हजूर । रुनसम श्रमु असु रतन सम; जो समभै सो सूर ॥२४॥

#### कादर लच्चण।

समरसम्ब सन्मुख निरिख, तके भीत भीर नैन। सो कादर संसार में, आदर जीग श्रहै न ॥२५॥

#### कामदार लच्चण।

जतन करत नित उदय को, स्त्रामी सुखद श्रनंत । जल धन धरन बढ़ावतो. कामदार बुधिवन्त ॥२६॥ निज हित चाहत पापमति, श्रालस स्वामी काम । नासै बित्त विचार बिन कामदार भ्रष्टधाम ॥२७॥

दानाध्यत्त लत्त्रण।

धर्मवन्त लालच रहित, पण्डित मूर्ख बिबेक। दानाध्यच प्रधान सो, चहै भूप को नेक ॥२८॥

३ सेना का ऋम से सजाना इत्यादि। २ दक्क, चतुर। ३ शख ४ प्राण । १ यश, कीर्ति। ६ मय, दरा ३ घन।

श्रिविवेकी कलही कुटिल , मूरख लालचवन्त । ऐसी दानाध्यच नहीं , करिहेँ चतुर छितिकन्ते ।। २ ७ ।। उपरोहित लच्चण ।

बेदिवज्ञ पण्डित सुघर , धरमशास्त्र सम्पन्न ।
नृपहित चतुर बिवेकमय , सो उपरोहित धन्न ॥ ३० ॥
मूरस्व धर्म बिवेक नहिं , निजपूजा सों काम ।
सो उपरोहित अधम है , बंचक ताको नाम ॥ ३१ ॥
दत लक्तश्य ।

बाकचतुर बुधिमान् बर , कहै यथारथ जै।न ।
गिरिधरदास बखानियें , दूत सिरोमनि तै।न ॥ ३२ ॥
भय सों स्वामिसँदेश जो , किह न सकै पर पास ।
श्रपटु लालची दूत सो , तजिये गिरिधरदास ॥ ३३ ॥

सेवक लच्छा।

चेष्टा में मन को गुनै, करै अचल है काज।
ऐसो सेवक चाहिए, सुखी है।य नरराज।। ३४॥
प्रभु इच्छा बूक्ते नहीं, करै और की और।
सो सेवक में अधम है, धूर्तन की सिरमीर।। ३५॥

सारिथ लच्या।

परसर वारै वालि रथ , शत्रु दाहिने होय । प्रापुहि रथिहि बचावई , श्रेष्ठ सारथी सोय ॥ ३६ ॥

१ राजा । २ पुरोहित । ३ ठग । ४ मूर्ख । ४ प्रयत्न, उद्योग, काम ६ ६ श्रात्रुओं के बाण । ७ निवारे, दूर करें ।

जो रनभीरु श्रबूक्त गति, करिन सकत बस मीच।
बारि सकत परघात निह, तैन सारको नीच।। ३७॥
वैद्य लच्या।

गृद्ध होय सुन्दर सदय , श्रायुर-बेद निधान । देस काल श्राकृत गुनै , सो है बैद प्रधान ।। ३८ ॥ नहिं निदान र जाने कछू , नहिं जाने उपचार । गृथा तर्क करि श्रसु हरें , श्रधम बैद्य निरधार ।। ३ € ॥

गवैया लच्चा।

जाने राग विभेद श्ररु, सुर तालादिक ज्ञान। सचमन मोद्दित विधि धरे, गायक सोइ सुजान।। ४०॥ राग रूप जाने नहीं, नहिं सुरताल मिलाप। सो गायक महें श्रथम है, निज इच्छा श्रालाप॥ ४१॥

कवि लच्चा।

भ्रालंकार रस नायका , छन्द लचाणा व्यंग। जो जाने प्रस्तार सब , सो किव गुनिय सुढंग।। ४२।। छन्द रीति ना जानई , निह साहित को ज्ञान। निज इच्छित कविता रचे , सो किव अधम प्रमान।। ४३।।

ज्योतिषो लच्च ।

ज्योतिष विद्या में निपुन , प्रश्न बस्ताने सत्त । गिषति किये इस्तामलक , जो जोतिषी महत्त ॥ ४४ ॥

शत्रुओं का भाषात । २ रोग का मूल कारण । ३ चिकित्सा, इलाज ।

नहीं गिष्यति सिद्धान्ति निहं , जानै प्रश्निविधान है नचत्र-सूची सोई , श्रधन ज्योतिषो जान ॥ ४५ ॥ पण्डित लच्चण ।

सास्त्र विसारद चलन जग , सास्त्र उक्त व्यवहार जानत त्र्यागम निगम सब , सा पण्डित निरधार ॥ ४६ । मुर्ख लुक्तागः

हित अनिहत बूभी नहीं , पढ़ियों न सास्त्र कुचाल । करत काज आतुर अपदु , सो है मूर्व बिसाल म ४७॥ लंखक लच्चा ।

प्रकृतः कहै सारथ गुनै , दिव्य पंक्ति पर लंख। सो उत्तम लेखक श्रहै , सास्त्र निपुन सुचि भंख।। ४८॥ श्रर्थन जानै शब्द की , लिखै प्रमादी होय। श्रम्छर सुन्दरता नहीं , लेखक निन्दित सीय।। ४६॥ गुरु लच्चा।

सकल साम्त्र सारिह गुनै , लोभ रहित व्याँहार ।
सिष्य हितिह चाहै सदय , सदगुरु सो निरधार ॥ ५०॥
सिष्य धनिह चाहै हरन , निहं विवेक निहं ज्ञान ।
बूड़ै चेला सङ्ग लें , सो गुरु श्रधम प्रमान ॥ ५१॥
शिष्य लच्चण ।

गुरु बानी बिश्वास दृढ़, विसन रहित मतिमान।
गुरु सेवा निस दिन करें, शिष्य सोइ सज्ञान॥ ५२॥
अथार्थ, ठीक, स्पष्ट, ज्यों का त्यों।

नहि गुरु बचनिह स्रादरै , श्रद्धा गुरु में नाहिं। नहिं जाने करतव्य सो , शिष्य श्रधम जग माहिं।। ५३॥ श्रास्तिक लच्छा।

बंद शास्त्र विश्वास अरुक , गुरु के। बचन प्रमान । चले रहनि लैं साधु की , सो त्र्यास्तीक प्रधान ॥ ५४ ॥ नास्तिक लच्चण ।

श्रुति शास्त्रन खण्डन करें , करि कुतर्क बहु मूढ़ । निज इच्छत पथ चलत सो, नास्तिक श्रघ श्रारूढ़ ॥५५॥

बन्धु लच्या

नरपित हित चाहै सदा, देत सबै थल संग।
निहं लालच निहं छल सोई, उत्तम बन्धु सुढंग॥ ५६॥
मिल्या रहत निज प्राप्ति हित, दगा समय पे देत।
बन्धु श्रथम तेहि कहत हैं, जाको सुख पे हेत॥ ५७॥

#### स्रो लच्या।

रूपवती लज्जावती , शीलवती मृदु बैन । तिय कुलीन उत्तम सोई , गरिमाधर गुग्र ऐन ॥ ५८॥ द्यति चश्वल नित कलाइ रुचि , पति सों नाहिं मिलाप । सो द्राधमा तिय जानियै , पाइय पूरन पाप ॥ ५६॥

#### पुत्र लच्चा।

पितु भ्राज्ञा तत्पर सदा, चलत भ्राप कुल चाल। पण्डित विज्ञ विनीत सो, उत्तम सुत नरपाल।। ६०॥

९ बढ़ाई रख़नेवाली ! २ प्रवीन ! ३ नम्र, सुशीक ।

जनक बचन निद्दरत निडर , बसत कुसंगति माहि ।

मूरस्व सो सुत श्रधम है , तेहि जनमें सुख नाहि ॥ ६१॥

मित्र लक्षया ।

सुरू दुख द्यति विमह विपति , यामें तजै न संग।
गिरिधरदास बखानियं , मित्र सोई वरढंग ।। ६२।।
सुख में संग मिल सुख करैं , दुख में पाछा होय।
निज स्वारष्ट की मित्रता , मित्र द्राधम है साय।। ६३।।

सुहद लच्या।

भ्रापु करें उपकार भ्रति , प्रति उपकार न चाह । हियरा कोमल संत सम , सुहृद सोइ नरनाह ॥ ६४॥

सज्जन लच्चा।

मन सों जग को भल चहैं , हिय छल रहैं न नेक ॥ सो सज्जन संसार में , जाको विमल विवेक ॥ ६५॥ दुर्जन लच्चण ।

बिन कारन संसार सों , बैर करें श्रघपुष्ट । सुख मानें परहानि में , सो है दुरजन दुष्ट ।। ६६ ॥

ब्राह्मण लच्चण ।

सम<sup>्</sup>दम<sup>†</sup> त्याग<sup>\*</sup> बिराग तप<sup>°</sup>, सीलवन्त श्रुतिवन्त<sup>†</sup>। झान जुक्ति सें। जुक्त जो , सो दुज दुज कुल कन्त ।। ६७ ।।

३ श्रद्धे ढंगवाला । २ मन का शमन । ३ इन्द्रियों का दमन । ४ धबु श्रद्धे काम में व्यय करना । ४ मानसिक और शारीरिक परिश्रम । वेदपाठी ।

दम्भजुक्त पाखण्डमय , संध्या कर्म विद्वीन । विप्र श्रधम सो जानियै , मारन श्रादि प्रवीन ॥ ६८ ॥ चत्री लच्चण ।

दानधीर रनधीन पुनि , श्रास्तिक वर धर्मिष्ट । देस ।। देस कायर मिथ्यावचन , मिथ्या हिंसक जैनि । निर्ति अपटु चत्रीन में , श्रधम जानियै तैनि ॥ ७० ॥ वैश्य तच्या ।

धनी चतुर व्यवदार में , शास्त्र निपुण मितवन्त । सत आदर कर्ता सुरुचि , वैश्य सोई बुधकन्त ॥ ७१ ॥ निहें जानत व्यवहार जो , नहीं शास्त्र में नेहु । ऋल कर पर धन हरन रत , वैश्य अधम गुन लेहु ॥ ७२ ॥ शद्र लच्चण ।

सेवा तीनहुँ बरन की , करै श्रद्धल चित होय। जथालाभ प्रिय लोभहत , शूद्र श्रेष्ठ है सोय।। ७३।। त्रपनोधरमहिं त्यागि सठ , वृथा विडम्बन श्रीर। नहीं देव द्विज भक्ति सो , शूद्र श्रधम सिर मीर।। ७४॥ ब्रह्मचारी लच्चा।

गुरु स्राज्ञा तत्पर<sup>३</sup> सदा , विद्या वर स्रभ्यास । श्रेष्ठ त्रह्मचारी सोई , बरनत गिरिधरदास ॥ ७५ ॥

१ भर्म में श्रद्धारसने वाला। २ श्रेष्ठ। ३ श्रनुरक्त, श्रासकः।

नहिं गुरु की श्राज्ञा करें, नहिं विद्या श्रभ्यास । ब्रह्मचारी सो श्रधम हैं, चहैं सुभोजन वास ॥ ७६॥

## गृहस्थ लच्चा ।

देव पितर ऋषि अतिथि द्विज , पूजै सहित विवेक । उत्तम सोइ गृहस्थ है , गृह लम्पट नहिं नेक ॥ ७७ ॥ नहिं पूजत सुर पितर अरु , द्विज अतिथिहि नहिं देय । सदा रक्त विस सुतन में , अधम गृही है सेय ॥ ७८ ॥

#### वानप्रम्थ लच्छा।

बन निवास ब्राचरन सह , फल मूलादि ब्रहार । नहां करें फल वासना . वानप्रस्थ सा चार ॥ ७६ ॥ रहत विपिन गृह चित रम्यो , नहिँ वस जीभ उपस्थ । वानप्रस्थ सो नष्ट है , जासु नहीं मन स्वस्थ ॥ ८०॥

# संन्यासी लुक्तशा

ब्रह्म रूप ब्रह्महिं जपत , ममता माह विहीन । सा संन्यासी श्रष्ट है , उदासीन मतिपीन ।। ८१ ।। इच्छा डोलत बहु फलहिं , नहिं उर त्र्यानत ज्ञान । सा संन्यासी नष्ट है , ता हित नर्क महान ।। ८२ ।। इमि सुनि छत्ता के बचन , बाल्यो प्रज्ञानैन । धीर नीति वरनह विदुर , चारि वरन सुखदैन ॥ ८३ ॥

१ अनुरक्त, ग्रामकः। २ विदुरः। ३ धतराष्ट्रः।

तबहिं बिदुर निनीत चित , सब बिधि धर्म सरूप। बिहँसि बचन बोलत भयं , सुनिए कुरुकुलभूप ।। ८४ ।। उद्यम कीजै जगत में , मिले भाग्य श्रनुसार । मोती मिलै कि संख कर , सागर गोता मार ॥ ८४ ॥ बिन उद्यम नहिं पाइयं , कर्म लिख्यौह जीन। बिन जल पान न जायहै, प्यास गङ्गतर भौन ॥ ८६ ॥ उद्यम हित भ्रालस्य करि , बसै संग तव श्राम । हित सों हित करि सुख लुहै , अरिसौं हित मतिबाम ॥ ८७॥ उद्यम में निद्रा नहीं, नहिं सुख दारिद माहिं। लोभी उर संतोष नहिं, धीर श्रव्ध में नाहिं॥ ८८ ॥ संन्यासी उद्यम सहित , उद्यम रहित महीप। ए तीनहूँ हैं नष्ट जग , पवन सोंह को दीप।। ८-६।। धन उपारजन कीजिए . बिनसिहं दाष भ्रानेक । विद्यावन्त कुलीन सब , भजिहं धनिहं करि टंक ॥ ६०॥ सून सदन सन्तान बिन , दिसा बन्धु बिन सून। जीवन सूनो बिन पढ़े, सरब सून धन ऊन ॥ ६१ ॥ सुमति धर्म भ्राचार गुन , मान लाज व्यवहार। ये सब जात दरिद्र सों, समभक्तु नृपति उदार ॥ ६२ ॥ सुख दरिद्र सें। दूर है, जस दुर्जन सें। दूर। पथ्य चलन सों दूर रुज, दूर सीतलहि सूर ॥ ६३ ॥ ८

१ निश्चित है चित्त जिसका अर्थात् जिनके चित्त न समस्त शास्त्रों व सिद्धान्त को निर्मय कर विवा है। २ हाथ।

धनहि राखिए बिपति हित . तिय राखिय धन त्यागि । तजिए गिरिधरदास दोउ, भ्रातम के हित लागि ॥ ६४ ॥ सधन होय के अधन पे. सुब्ध तजे नहिं धीर। चिन्ता कांड विधि ना करै, उर राखें बल वीर ॥ ६५॥ चिता अधिक चिन्ता अहै, दहै देह सब काल। यासां चिन्ता ना करिय, धरिय धीर हर हाल ॥ स्६ ॥ चिन्ता जर है नरन कों, पट जर रवि नभ सोय। जर गृहस्थ को बांभ्रपन . तिय जर कन्त श्रद्धांह ।। २७ ।। करत क्रोध जा बूभ बिन , पाछे पावत ताप। तासों क्रोध न कीजिए, नीति बिचच्छन प्राप ॥ स्प्रा। उचित लाभ श्रप्रमान नहिं, कीने होत बिनास। लालच सब दुख मूल है . बर्णत गिरिधरदास ॥ ६६॥ लोभ सरिस भ्रवग्न नहीं, तप नहिं सत्य समान। तीरथ नहिं मन श्रुद्धि सम , विद्या सम धन जान ।। १०० ।। लघुपन कुसपन कुटिलपन , कहूँ कहूँ नीकी जान। इंत कमर कच में जथा, जाहिर चार जहान।। १०१।। जामें गुन प्रवलोकियं, किय ताहि खीकार। बाल बचन हूँ करिय जो , होय नीति भ्रनुसार ॥ १०२ ॥ सब जीवन के गुनन को, देखि करिय स्वीकार। भवगुन त्यागिय करहिं बुध , तरु तिज फल भ्राहार ॥ १०३ ॥

३ विच**षण, निपु**ण, चतुर : २ केश ।

वर सम्बन्ध कुलीन सां , ऋपवंत कहँ त्थागि । तजि नृप द्विज पुत्रहिं वरै , द्विज कन्या अनुरागि ॥ १०४ ॥ करिय बरोबर मनुज सां, बैर व्याह ब्यवहार। घट बढ़ में रस ना रहै, समुभाह नर-भरतार ॥ १०५ ॥ जंते जग में मनुज हैं. राखें सब सां हत। को जानै केहि काल में . विध काको संग देत ॥ १०६ ॥ सकल वस्तु संप्रह करं, भ्रावे कांउ दिन काम। बखत परं पै ना मिले, माटी खरचे दाम ॥ १०७॥ जे विचार बिन करत हैं, तं पाछं पछितात। तासों काज विचारि कें, तबहिं की जिए तात ।। १०८।। कारज करिय विचारि के , कर्म लिखी सीइ हाय। पाछे उपजै ताप नहिं, निन्दा करें न के।य ।। १०६ ।। महा विटप कों सेइयै, सुख उपजत श्रवनीस। जो न देव बस फल मिलैं. छांह रहे ती सीस ।। ११०।। पुन्य करिय सो नहिं कहिय, पाप करिय परकास। कहिबे ते दोड घटत हैं, बरनत गिरिधरदास ॥ १११ ॥ असन रचित सत<sup>्</sup> काज तजि, सहस त्यागि असनान। लाख काज तजि दान दें, कोटि त्यागि हरि ध्यान ॥११२॥ सुन्दर दान सुपात्र को , बढ़ै सुक्क सिस तूल। त्र्याळे खेतिह बीज जिमि , उपजत त्र्यानँद मूल ।। ११३ ॥

१ सौ।

दीना दान कुपात्र को , विद्या धूर्तिह दीन। राखी में हाम्यां चरुहि 🔧 , फलीभूत नहिं तीन ॥ ११४ ॥ श्राद्ध हीन बिन मंत्र कं यज्ञ हीन बिन टान। हीन सुरार्चन भाव बिन , दान हीन बिन मान ।। ११५॥ कंकन नुपुर पान सों. नहिं कर पद मुख सोह। दान तीर्थ हरि भजन सां , सोहत सुख अन्दोह ।। ११६ ।। सद कविता सद पुत्र श्रम , कूपादिक निरमान। इन सो नर की रहत है . जाहिर नाम जहान ॥ ११७॥ धन दे लोभी करिय बस , छल करि सठ हठ एन। कूर बिनय सों करिय बस , सूरिई किह सत बैन ।। ११८ ।। कुल गुनिये त्राचार लुखि , गुनिय बचन सों दंस। भाजन लिय के बल गुनिय , पट्टता लिख के बेस ॥ ११ स ॥ भय लज्जा गुन चतुरता, धर्म शील नहिं जत्र। पण्डित पुरुष बिचारि कै, बास करै नहिं तत्र ॥ १२०॥ नृप सज्जन पण्डित धनी , नदी वैद्य निज जात। ए जा पर में होहिं नहिं. तहां न बसिए रात ॥ १२१॥ राजा संग बहू बोलिबा, पत्रग को खिलवार। सरि विश्वो नित प्रति वृथा , दिन दिन विपति अपार ॥१२२॥ सत्य सुमति धोरज धरम , बंधु मित्र सुत नारि । **अ**प्रापत में परखय इनहिं , गिरिधरदास विचारि ॥१२३॥

१ होस करने की सामग्री ! २ उत्तम । ३ नदी ।

तिय सत सेवक शिष्य गुन . यदिप प्रसंसा योग । तदपि प्रसंसिहं ताहि नहिं, ता सन्मुख बुध लोग ॥ १२४॥ गिरिधरदास विचारि उर . तीनिह बोरिय नीर। धनी सम निर्धन श्रतप , विद्यावंत श्रधीर ॥ १२५ ॥ तरवर फ़ल्यों बिपिन में , मित्र उदय परदंस। ए दोड काम न भावहीं, समुभद्द सत्य नरेस ॥ १२६॥ सुहद बंधु परदेस में , धन ताला के माहिं। विद्या पुस्तक मध्य ए , समय सम्हार नाहि ॥१२७॥ मित्र सोइ जहेँ कपट बिन , बन्धु सोई हित होय। देश सोइ जहँ जीविका, मन रुचि कर तिय सीय।।१२८॥ द्वै पावक तन दहन गुनि , तजै सुब्ध करि सोध। निर्धन को बहु कामना, निरबल को बहु क्रोध।। १२ छ।। यज्ञ श्रमत सो नास है, राज कुमति सो नास। नास कहे सो दान फल, पूजन बिन विस्वास ।। १३०॥ जासु राज सो नृप जियत , गृही जियत तियवन्त । जेहि विशा सो नर जियत , सदा जियत जसवन्त ॥१३१॥ नृपति मृतक बिन राज को , विप्र मृतक बिन कर्म। धन बिन मृतक गृहस्य है , जती मृतक बिन धर्म ।। १३२।। स्रेती जल बिन नष्ट है, जियन नष्ट तन कष्ट। प्रजा नष्ट राजा बिना, नृप मंत्री बिन नष्ट ।। १३३।।

१ अतपस्त्री, भ्रपरिश्रमी, अनुद्योगी।

सैन नष्ट बिन वीर कें. वीर नष्ट बिन धीर। धीर नष्ट उत्तालपन, ताल नष्ट बिन नीर ।। १३४ ।। नगर नष्ट सरिता बिना. धाम नष्ट बिन कप । पुरुष नष्ट बिन शोल के, नष्ट नारि विन रूप ॥ १३५ ॥ नष्ट रूप वरवसन विन. नष्ट श्रसन विन लीन। नष्ट समित बिन राजगृह, नष्ट बास बिन भीन ॥ १३६ ॥ राज मंत्र प्रक मंत्र जपु, नींद एकाकी होय। मिष्ट खान में गान में, पथिह उचित नर दोय ।। १३७ ।। प्रजा मूल राजा ऋहै, जनम मूल है कर्म। प्रकृति मूल संसार है, छमा मूल है धर्म ।। १३८ ॥ चामापतिहि भूषन चामा, नर भूषन सतसंग। कुल भूषन मिल के रहन, मद भूषन मातंग !! १३-६ !! सर काम सुरहिं करैं, करैं न कूर घमण्डि। स्यार हजारह सिंह बिन, गज सिर सकै न खण्डि ॥ १४० ॥ नाहर भूखो रोग बस, वृद्ध जदपि तन छीन। तदपि दुरद मरदन चहत, सुर होहि नहिँ दीन ॥ १४१ ॥ कवित्त ।

मनुज की सोभा पिण्डताई ते रहित है न, सोभा पिण्डताई की सभा बिना न पाई है। गिरिधरदास भूप बिना सोभा है न भूमि की, भूप की न सोभा बिनु बुद्धि के सदाई है।

३ हाथी।

बुद्धि की न सीभा दयारहित जगत बाच,
दया की न सीभा जहाँ तुमुल कराई है।
सीभा न लराई की है सूर भरपूर बिन,
सीभा नहि सूर की गरूर बिन गाई है।। १४२।।
दीहा।

लाख मूर्ख तज राखिये, इक पण्डित बुधि धाम । सोभा इक है हंस सों, लाख काक किहि काम ॥ १४३ ॥ राजा पोण्डत तुल्य नहिं, जानहु नर-सिरताज। पण्डित पूज्य जहान में, नृपति पूज्य निज राज ॥ १४४ ॥ तब लीं मूरख बोलहीं, जब लीं पण्डित नाहिं। जब लीं रवि नभ नहिं उदय, तब लीं नखत देखाहिं ।।१४५।।। बारन को भूषन वृथा, सिंहहि भूषन व्यर्थ। तिमि पण्डित श्ररु मूरखिहं, भूषन व्यर्थ समर्थ ॥ १४६ ॥ हंस न वक में सोहई, तुरग न रासभ माहिं। सिंह न सोहै स्यार में, विज्ञ मूर्ख में नाहिं॥ १४७॥ दर दर होत न गज तुरग, हंस न सर सर माहिं। नर नर होत सुरूप नहिं, घर घर पण्डित नाहिं।। १४८॥ पण्डित गति विद्या जगत, रबि गति सेल अलाक । तियगति पति सरिगति उद्दिध, सबगति हरिगति श्रोक ।।१४८।।

गहरी, बड़ी भारी। २ नचन्न, तारे। ३ हाथी। ४ गदहा। ४ पहाड़।
 गति का स्थान।

जोबन रूप अनूप सब, विद्या बिनु सं।है न । जथा अनारू फल लिखय, सुन्दर पैरस है न !! १५० ।। विद्या भूषन मनुज कहँ, तिय भूषन अनुभाव। संन्यासी भूषन ज्ञमा, पुरभूषन उमराव ।। १५१ ।। धन तें विद्या धन बड़ो, रहत पास सब काल। देंड जितो बाढ़े तिता, चार न लोइ नृपाल ।। १५२ ।। शत्र नहीं कोड राग सम, सुत सम नहिं कोड प्रीत। भाग सरिस कांउ बल नहीं . विद्या सम नहिं मीत ॥ १५३ ॥ विद्या होवं नीच पे, लीजे बिना विचार। धन कठोर सां लीजिए, घट-कुल सां तिय चारु ।। १५४॥ द्विज बिन विद्या के वृथा, धृत बिन ग्रसन वृथाहिं। षृष्या ग्रभूषन बसन बितु , तिय बिन गृह जगमाहिं ॥१५५॥ विद्या बिना बिबंक के, बहु उद्यम बिनु अर्थ। धर्म बिना वैराग्य के, मनुज बुद्धि विन व्यर्थ।। १५६।। बुद्धि सरिस कोउ बल नहीं, सुमति सरिस नहिं मित्र। विद्या निहं श्रध्यातम सम . ज्ञान सरिस निहं मित्र ।।१५७॥ वीद्यावन्तिह चाहिए, पहले धर्म बिचार। तासों दोऊ लोक को . सधत सुद्ध व्यवहार ।। १५८ ।। विद्यावन्त सुसील जो , धर्मवन्त मति धीर । सोइ 'पण्डित संसार में , सुजन रत्न बलवीर ॥ १५६॥

६ नेत्र**, नयन** ।

सज्जन को सन्तेष धन, नृप धन सैन महान। तिय को धन पिय जगत में , धन धन बैस्य प्रमान ।। १६० ।। भावत भतिहित भादरत , बोलत वचन बिनीत । जिय पर उपकारिह चहत , सज्जन की यह रीत ।। १६१ ।। सज्जन माहिं दयालुता, चञ्चलता तिय माहिं। सठिह करता दुजिह तप , सहज धरम ए धाहिं।। १६२॥ सज्जन तजै न साधुता, करै कोंक विपरीत। पग डारतहूँ गङ्ग जल , विमल करें यह रीत ॥ १६३॥ सज्जन संग भ्रमहित करैं, ते हित करैं निदान। जैसे भूग मार्यो चरन , डर धार्यो भगवान ॥ १६४ ॥ तन भ्रनित्य संगी धरम, प्रभु जगकर्ता साय। तीन बात जो जानई, तासी खोटन होय।। १६५।। सब परतिय जिहि मातु सम , सब परधन जिहि धूर। सब जीवन निज सम लखें, सा पण्डित भरपूर ॥ १६६ ॥ · सुद्ध नीर है तक भें , सुद्ध पाट में नील। सद्ध चर्म है बाघ को , नर में सन्त सुसील ।। १६७ ।। धनी सुपच परसे असुचि , पूजिय निरधन सन्त । खर न पूज्य मनि भूखितहु, पूज्य गऊ मलवन्त ।। १६८ ॥ छोटे में अघ लगत है, बड़ अनघ अविरुद्ध। श्रमुचि द्धए घट जल श्रमुचि , भरि प्रवाह में सुद्ध ॥ १६६ ॥

१ स्वाभाविक धर्म । २ खाख, मठा । ३ चाण्डाल, डोम, मेहतर ।

बड़े होय ध्रघ जुक्तहू, लिखयं अनघ सदैव। अपनी सुधरे धर्म बल, उनकी जाने दैव ।। १७० ॥ जिनको निज सो उच पद, जिमि पितु गुरु सुर पर्व। सदा श्रादरहिं तिनहिं बुध, गुनि तामें सुख सर्व ॥ १७१ ॥ भयत्राता पत्नी पिता, विद्याप्रद गुरु जीन । मंत्रदानि त्रारु त्रासन प्रद, पंच पिता छितिरीन ॥१७२॥ तीन बरन को विप्र गुरु, द्विज गुरु अग्नि प्रमान। कामिनि को गुरु कन्त है, जग गुरु श्रविथि सुजान ॥१७३॥ तियहि कन्त पुत्रहि पिता, शिष्यहि गुरू उदार । स्वामि सेवकहि देवता, यह श्रुति मत निर्धार ॥१५४॥ चले रहिन लै धर्म का, सोई विद्यायन्त । जेहि हित श्रहित विवेक हैं, सो सुन्दर महिकन्त ॥१७५॥ करियं विद्यावन्त को, सेत्रन ग्ररु सहवास। तासों त्राविहं ग्रमित गुन, ग्रवगुन होहिं विनास ॥१७६॥ सतसंगत में बास सां, अवगुनहूँ छिप जात। श्रहिर धाम मदिरा पिवै, द्ध जानियं तात ॥१७७॥ श्रमत संग में बास सों, गुन श्रवगुन है जाय। द्र्ध पिवै कलवार घर, मदिरा सबिहं बुक्ताय ॥१७८॥ दुष्ट संग दुख सम गुनै, सुजन संग सुख इष्ट । पिये सिंधु जल जब तबिह, गुनै गङ्गजल मिष्टे ॥१७-६॥

९ मीठा।

वृथा होत को उकाल निहि, विद्या सेवन तात।
पर पायं जग दुख तजत, नतक चतुर जग ख्यात ॥१८०॥
देश काल गुनि के चलै, चतुर सोइ जग स्वच्छ ।
जुक्ति जुक्त रचना रचै, सो किव मंडन ध्रच्छ ॥१८१॥
काव्य शास्त्र अभ्यास में, काल सुबुध को जात।
च्यसन लराई नोंद में, मूराय दिवस वितात ॥१८२॥

### कुण्डलिया ।

विधि सों कवि सब विधि बड़े, यामें संसय नाहिं। षट रस विधि की सृष्टि में, नव रस कविता माहिं। नव रस कविता माहिं एक सों एक सुलच्छन। गिरिधरदास बिचार लेहु मन माहिं विचच्छन॥ काल कर्म अनुसार रचत बिधि कम गहि सिधि सों। कवि इच्छा अनुसार सृष्टि विरचत वर विधि सों॥१८३॥

#### दाहा ।

सुकवि भए पण्डित भए, कहन न जानी बात।
तो सब पढ़िको व्यर्थ है, ज्यों फागुन बरसात।।१८४।।
बात समै की बरिनये, प्रगटत चित्त हुलास।
जैसे रुचत मलार ध्रिति, पावस गिरिधरहाम ।।१८५॥
विना समय की बात सों, सोहित नेकहु नाहिं।
फागुन मास मलार जिमि, नहिं भावै मन माहिं।।१८६॥

१ स्वच्छ, साफ़ । २ भूषसा । ३ वर्षा ऋतु, वरसात ।

बात निकामहँ लहि समय. सेहित लखह बिचार। यूत दिवारी मध्य जिमि, जिमि होरी मधि गारि ॥१८७॥ भली बातह बिन समय, निहं सोहत निरिधार। जिमि विवाह में बरनिये, ज्ञान कथा परकार ॥१८८॥ बनी बात बिगरे तुरत, विगरी बने न तात। काँच कलस फोरिय पटकि, पुनि न जुरै कोड भांति ।।१८-६।। पण्डित पासह रहत पै, मूरख समुभत नाहिं। जिमि प्रभाव जानै नहीं, मीन गङ्ग जल माहिं ॥१-६०॥ महि में ऊसर व्यर्थ जिमि, तरु में रेंड प्रमान। पशु में व्यर्थ सियार जिमि, नर में मूर्ख अजान ॥१-६१॥ कबहुँ नमें नहिं मूर्ख जन, नमत सुबुध अवतंसे। श्राम डार फल सह नमत, नमत न निष्फल बंस ॥१६२॥ बालू गृह सरितट बिटप<sup>२</sup>, मूर्ख मित्रता जीन। ये इक दिन नाहीं घाहें, साँच सुनहु छितिरीन ॥१६३॥ मूरख जाने नेकु नहिं, भ्रच्छर बिनु भ्रविवेक। जिमि पट रस के स्वाद कों, कीस<sup>ः</sup> न जानै नेक ॥१-६४॥ बाद न की जै मूर्ख सों, किये होत दुख भूरि"। नहीं होय सिद्धान्त कछु, जाय प्रतिष्ठा दूरि ॥१-६५॥ जो मूरख निन्दा करें, पण्डित की नहिं हानि। रिव पे धूर उड़ाय है, परे श्रपुन सिर श्रानि ॥१-६॥

१ भूषण । २ वृष्ठ । ३ वन्दर । ४ बहुत ।

भली बरी समुभी नहीं , मुरख मनुज महान । ते नहिं बोलन जोग हैं , बोले सो कलकान ।। १८७॥ दुर्लभ है चारिह दया , दुर्लभ भ्रिधिहि मान। दुर्लभ बेस्यिहि सील है , दुर्लभ मूर्विहि ज्ञान ॥ १-६८ ॥ मुरख को सँग ना करै, करै सधै जो प्रर्थ। पै सठ को सँग ना करैं, बरु जावै श्रम् व्यर्थ ॥ १-६-६ ॥ दृष्ट साधु सों होत है , साधु दुष्ट सों होत । कस्यप-सुत कंचन कसिपु , तेहि प्रहलादउ होत ॥ २०० ॥ दुज हरखत मधुरहि निरखि , मोर मुदित घन पेखि । सज्जन पर सुख लिख मुदित , दुर्जन पर दुख देखि ॥ २०१ ॥ जास प्रकृति बिधि जिमि रची , तिमि पावै सुख सीय। गीध मृतक तन खात है , निहं पाये दुख होय ॥ २०२ ॥ विद्या सम्पति जुक्तह् , तजै दुष्ट सहवास। श्रिहि मिन जुक्तह प्रानहर नहिं करिये विश्वास ॥ २०३॥ तजै दृष्ट नहिं दुष्टता , करो कितो उपकार । इवन करत कर दहत ज्यों , दहन मूिम भरतार ॥ २०४ ॥ प्रान जाय ता जाय पै , नहीं दुष्ट हुठ जाय। जरी परी रसरी तदिप ऐंठन प्रगट लुखाय ॥ २०५ ॥ कढे तेल पाषाय सीं फूल बेत के माहिं। कसर में अंकुर कड़ै, पै खल में बुधि नाहिं॥ २०६॥

९ दुखी। २ सांपा ३ अग्नि।

धन फल कृपिनहिं होय नहीं , सुमन न ग्रम्बर माहिं। ष्प्रहि बिख मन्त्र उतारिये , खल बिख उतरै नाहिं ॥२०७॥ सब की श्रीषध जगत में , खल की श्रीषध नाहिं। चूर होहिं सब श्रोषधी , परि के खल के माहिं।। २०८॥ दजे को उत्कर्ष नहिं, देखि सकत जग बीच। पर निन्दा सुनि के मुदित , सो पापी श्रवि नीच ॥ २० ६ ॥ करिय नीच सहवास नहिं, जे श्रघकाय र मलीन। मति बिगरित म्राहर घटत , होतं धरमरित छीन ॥ २१० ॥ सदा छली सों इरिय जिय , करिय नहीं विश्वास । ए सरबस मोचन करत . समय पाइ रहि पास ॥२११॥ गरुश्रो । गिरि ताते धरनि ताह ते श्रघवन्त। श्रवन्तहुते पिसुन कोहि, धारत धरनि धसन्त ॥२१२॥ भागिनेय जामात प्रक, व्याल विडाल कुरूप। नारि सुवन सह भिन्न गृह , निह बिखासिय भूप ॥ २१३ ॥

#### कवित्त ।

होय जो लजीलो ताहि मूरख बतावत हैं, धर्म धरै ताहि कहैं दम्भ को बढ़ावत है। चले जो पवित्रता सो कपटी कहत तैसे, सूर को कहत या में दया को श्रभाव है॥

<sup>ः</sup> श्राकारा । २ पापी । ३ मारी । ४ निन्दकः । १ मानजा, सगना । जमाई, दामादः । ७ साँपः । मानजातः

गिरिधरदास साधुताई देखि कहें धूरत है, बदर के हेत कियो भेख को बनाव है। जे जे क्यहें गुनि तिन्हें ब्रीगुनी बखानें यह, जगत में पापन को सहज सुभाव है॥ २१४॥

# श्री रामचन्द्रजी का वनवास को चलना

## चैापाई ।

रघुकुल तिलक जे।रि दे। इहाथा।

मुदित मातु पद नाय माथा।।

दीन्ह श्रमीस लाय उर लीन्हें।

मूषण बसन निक्ठावरि कीन्हें।।

बार बार मुख चूमति माता।

नयन नेह जल पुलकित गाता।।

गोद राखि पुनि हृदय लगाय।

प्रेम प्रमोद न क्छु कहि जाई।

रङ्क धनद पदवी जनु पाई॥

सादर सुन्दर बदन निहारी।

बोली मधुर बचन महतारी॥

<sup>\*</sup> तुबसीकृत रामायया से उद्ता।

१ रोमांचित । २ स्तन । ६ कुवेर ।

कहतु तात जननी बिलहारी ।

कबिहं लगन मुद मङ्गलकारी ॥

सुकृति सील सुख सींव सुहाई ।

जन्मलाभ लिह भविध श्रघाई ॥

जेहि चाहत नर नारि सब , श्रिति श्रारत इहि भाँति ।
जिमि चातिक चातक तृषित , वृष्टि शरद ऋतु स्वांति ॥१॥

### चै।पाई ।

तात जाउँ बिल वेग अन्हाहू।
जो मनभाव मधुर कछ खाहू॥
पितु समीप तब जायह भैया।
भइ बिड़ बेर जाय बिल मैया॥
मातु बचन सुनि अति अनुकूला।
अनु सनेह सुरतक के फूला॥
सुख मकरन्द भरं श्रिय मूला।
निरिष राममन भँवर न भूला॥
धर्म्मधुरीन धर्म्मगिति जानी।
कहेउ मातु सन अतिमृदु बानी॥
पिता दीन मोहिं कानन-राजू।
जहँ सब भांति मोर बड़ काजू॥

९ स्नेहरूपी करपवृष्य । २ भानन्द्ररूपी रस । ३ धर्म्म का भा उठाने वाले ।

भ्रायसु<sup>9</sup> देहु मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल कानन जाता॥ जिन सनेह बस खरपिस भारे। भ्रानँद मातु श्रनुश्रह तेारं॥ दोहा।

बरस चारिदस त्रिपिन बस , करि पितु बचन प्रमान। ध्राय पाय पुनि देखिहैं। , मन जिन करिस मलान ।।२॥ चौपाई।

बचन बिनीत मधुर रघुबर के।
सर सम लगे मातु उर फरके।।
सहिम सूखि सुनि सीतल बानी।
जिमि जवास पर पावस पानी।।
किहिन जाय कल्लु हृदय विषादू।
मनहुँ मृगी सुनि केहिरि नादू॥
नयन सजल तनु धर धर कांपी।
मांजा मनहुँ मीन कहुँ व्यापी॥
धरि धीरज सुत बदन निहारी।
गद गद बचन कहित महतारी॥
तात पितुहिं तुम प्रानिपयारे।
देखि सुदित नित चरित तुम्हारे॥

१ भाज्ञा। २ उदास । ३ अवासा। ४ सिंह। ४ वर्षा के नये अब्ब क फेन जिसके विकार से मञ्जूजी की माँजा नाम रोग उत्पन्न होता है।

राज देन कहं सुभ दिन साधा। कहेड जान बन केहि श्रपगधा॥ तात सुनावहु मोहि निदान्। को दिनकरकुल भयहु कुसान्॥

दोहा ।

निरिष्य राम रुख सचिव सुत , कारन कहेड बुक्ताय । सुनि प्रसङ्ग रिंह मूक गित , दसा बरिन निहं जाय ॥ ३ ॥ चौपाई।

राखि न सकि न कि सक जाहू।

दुहू भांति उर दारुन दाहू ।।

लिखत सुधाकर लिखगा राहू।

विधि गति बाम सदा सब काहू।

धर्म्म सनेह उभय मित घेरी।

भइ गति साँप छठूँदिर केरी।।

राखाँ सुतिह करैं। श्रनुरोधू।

धर्म जाय धरु बंधु बिराधू।।

कहैं। जान बन ती बिड़ हानी।।

संकट साच बिकल भइ रानी।।

बहुरि समुिक तिय धर्म सयानी।

राम भरत देाड सुत सम जानी।।

५ सूर्थ्य वंशा। २ चन्द्रभा।

सरल सुभाव राम महतारी। बोलो वचन धीर धरि भारी।। तात जाउँ बलि कीन्हेउ नीकर पितु घ्रायसु सब धर्मक टीका।।

दोहा ।

राज देन कह दीन्द्द वन , मोहिं न दुख लवलेस ।
तुम बिनु भरतिहं भूपतिहिं , प्रजिहं प्रचण्ड कलंस ॥४॥
चौपाई ।

जी केवल पितु धायसु ताता।
ती जिन जाहु जाइ बिल माता।।
जी पितु मातु कहेउ बन जाना।
ती कानन सत ध्रवध समाना।।
पितु बनदेव मातु बन देवी।
धानतहु उचित नृपिह बनवासू।
बद्धभागी वन ध्रवध ध्रभागा।
जो युवंशतिलक तुम त्यागा।
जी सुत कहीं संग मोहि लेहू।
वुम्हरे हृदय होहि संदेहू॥

पूत परम प्रिय तुम सबही के।
प्रान प्रान के जीवन जोकं।।
ते तुम कहहु मातु बन जाऊँ।
मैं सुनि वचन बैठि पछिताऊँ।।

दोहा।

यह विचारि निहं करडँ हठ , भूठ सनेह बढ़ाइ।
मानि मातु के नात बिल , सुरित बिसरि जिन जाइ।।५।।
चै।पाई।

देव पितर सब तुमिहं गुसाईं।
राखहु पलक नयन की नाईं।।
प्रविध प्रम्यु पित्र परिजन मीना।
तुम करुना कर धरम धुरीना।।
प्रस विचारि सोइ करहु उपाई।
सबिह जियत जेहि भेंटहु प्राई।।
जाहु सुखेन बनिहं बिल जाऊँ।
करि प्रनाथ जन परिजन गाऊँ।।
सब करि प्राज सुकृतफल बीता।
भयउ कराल के काल बिपरीता।।
बहु विधि बिलिप चरण लपटानी।
परम प्रमागिनि प्रापुहिं जानी।।

१ अछ । २ जन्न । ३ भयानक।

दारुन दुसह दाह उर व्यापा । बरिन न जाय विलाप कलापा ॥ राम उठाइ मातु उर लाई । कहि मृदु बचन बहुरि समुफाई ॥

दोहा।

समाचार तेष्ठि समय सुनि , सीय उठी श्रकुलाइ। जाइ सास पद कमल युग , बन्दि बैठि सिर नाइ॥ ६॥ वीपाई।

दीन्ह श्रसीस सास मृदुबानी।
श्रित सुकुमारि देखि श्रकुलानी।।
बैठि निमत मुख सोचित सीता।
रूपरासि पति प्रेम पुनीता।।
चलन चहत वन जीवन नाशा।
कान सुकृत सन होइहि साथा।।
की तनु प्रान कि केवल प्राना।
चार चरननख लंखित धरनी।।
नूपुर मुखर मधुर किव बरनी।।
मनहुँ प्रेम बस बिनती करहीं।
हमहिं सीय पद जिन परिहरहीं।।

९ पृथ्वी। २ पाजेव। ३ शब्दः।

मंजु विलेखिन मोचित वारी । बोली देखि राम महतारी ॥ तात सुनहु सिय त्रित सुकुमारी । सास ससुर परिजनहिं पियारी ॥

दोहा।

पिता जनक भूपालमिन , ससुर भानुकुल भानु । पित रिवकुल कैरव विपिन , विधु गुनरूप निधान ॥ ७ ॥ चौपाई ।

में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई।
रूपरासि गुन सील सुहाई।।
नयन पुतिर इव प्रीति बढ़ाई।
राखेउँ प्राय जानिक हिं लाई।।
कल्पवेलि जिमि बहु विधि लाली।
सींच सनेइ सिलल प्रतिपाली।।
फूलत फलत भयड विधि बामा।
जानि न जाइ काइ परिनामा।।
पलँग पीठ तज गोद हिंडोरा।
सिय न दीन्इ पगु ध्रवनि कठोरा।।
जिवनमूरि जिमि जुगवित रहेऊं।
दीप बाति नहिं टारन कहंऊं।।

भुन्दर। २ जल । ३ कमिलिनी । ४ चन्द्रमा । ४ करुरवृक्ष की लला ।

सो सिय चलन चहित बन साथा।
प्रायसुकाह होइ रघुनाथा।।
चन्द किरन रस रिसक चकोरी।
रिव रुख नयन सकै किमि जोरी।।

दोहा।

करि केहरि निसिचर चरिंहं, दुष्ट जन्तु बन भूरि। विष वाटिका कि सोह सुत, सुभग सर्जीवन मूरि॥ ८॥ चौपाई।

बनिहत कोलं किरात किसोरी।
रची विरंचि विषय सुख भोरी।।
पाइन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ।
तिनिहं कलेश न कानन काऊ।।
के तापस-तिय कानन योगू।
जिन तपहेतु तजा सब भोगू॥
सिय बन बसिहि तात केहि भांती।
चित्र लिखित किप देखि डराती॥
सुरसिर सुभग बनज बनचारी।
डावर जोग कि इंसकुमारी॥
धस विचारि जस ध्रायसु होई।
मैं सिख देउँ जानकिहं सोई।

१ भील लेगों की एक विशेष जाति । २ जङ्गली मनुष्यों की एक विशेष जाति । ३ मैले से भरा हुआ गढ़हा ।

जौ सिय भवन रहै कह श्रम्बा।
मो कहँ होइ बहुत श्रवलम्बा।।
सुनि रघुबीर मातु प्रियबानी।
सील सनेह सुधा जनु सानी।।

दोहा।

किह प्रियबचन विवेकमय , कीन्ह मातु परितेष । लगे प्रबोधन जानिकिहिं , प्रगट विपिन गुग्र दोष ॥ ६॥

> मात् समीप कहत सक्रचाहीं। बोले समय समुिक मन माहीं।। राजकुमारि सिखावन सुनह । श्रान भांति जिय जिन कछु गुनहू। धापुन मोर नीक जी चहहू। वचन हमार मानि घर रहहू।। श्रायसु मार सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि भवन भलाई।। इहितें अधिक धरम नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा।। जब जब मातु करहिं सुधि मोरी। होइहि प्रेम बिकल मति भोरी।। तब तब तुम कहि कथा पुरानी। सुन्दरि समुभायतु मृदुबानी ॥

कहैं। सुभाय सपथ सत मोहीं। सुमुखि मातुहित राखें। तोहीं॥ दोहा।

गुरुश्रुतिसम्मत धर्म्मफल , पाइय बिनहिं कलेस । इठबस सब संकट सहे , गालव नहुष नरेस ॥ १०॥ चैापाई।

> में करि पुनि प्रमान पितुबानी। बेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी।। दिवस जात नहिं लागहि बारा। सुन्दरि सिखवन सुनहु इमारा॥ जी हठ करह प्रेमबस बामा। तै। तुम दुख पाउब परिनामा ॥ कानन कठिन भयङ्कर भारी। घेार घाम हिम वारि बयारी।। कुस कण्टक मगु कक्कर नाना। चलब पयादे बितु पदत्राना ॥ चरणकमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग ग्रगम भूमिधर भारे।। कन्दर खोह नदी नद नारे। श्रगम ध्रगाध न जाहिं निहारे॥

१ एक ऋषि का नाम। २ एक राजा का नाम। ३ पाला, बर्फ़, शीत । ४ रास्ता। ४ पहाइ।

भालु बाघ वृक<sup>े</sup> केहरि नागा<sup>९</sup>। करहिं नाद सुनि धीरज भागा॥

दोहा ।

भूमि सयन-बलकल बसन, श्रसन कन्द फल मूल।
ते कि सदा सब दिन मिलहिं, समय समय श्रनुकूल।। ११।।
चीपाई।

नर ऋहार रजनीचर करहीं। कपट वेष बन कोटिन फिरहीं।। लागे श्रति पहाड कर पानी। विपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ व्याल कराल बिहरा बन घारा। निसिचर निकर नारि नर चारा॥ डरपहिं धीर गहन<sup>®</sup> सुधि भ्राये। मृगलोचिन तुम भीरु सुभाये॥ ष्टंसगमनि तुम नहिं बन जागू। सुनि भ्रपजस मोहिं देइहिं लोगू॥ मानस सिलल सुधा प्रतिपाली। जिन्न के लवनपयोधि भराली भारा ।। नव रसाल १ वन बिहरन सीला। सोइ कि कोकिल विपन करीला।।

१ भेड़िया। २ हाथी। ३ वृत्त की झाल । ४ साँप । १ पक्षो । ६ राज्यसें का समृह । ७ वन । म मानसरेविर । ६ खारा समुद्र । १० हंसनी । ११ श्राम .

रहहु भवन ग्रस हृदय विचारी। चन्द्रबदनि दुख कानन भारी॥

दोहा।

सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करै सिर मानि। सो पछिताइ अघाइ उर, भ्रवसि होहि हित हानि॥१२॥

**गै** चौपाई ।

सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के। लोचन नलिन भरे जल सिय के॥ सीतल सिख दाहक भइ कैसे। चकइहिं सरद चांदनी जैसे ॥ उतर न ग्राव विकल वैदेही। तजन चहत मोहिं परम सनेही।। बरबस राकि बिलोचन बारी। धरि धोरज उर भ्रवनि शक्रमारी।। लागि सासु पग कइ कर कोरी। छमब मातु बड़ि **श्र**विनय<sup>ः</sup> मोरी ॥ दीन्ह प्रानपति मोहिं सिख सोई। जेहि विधि मार परम हित होई।। में पुनि समुिक दीख मन माहीं। पिय वियोग सम दुख जग नाहीं।।

३ पृथ्वी। २ हाय। ३ वेश्वद्वी।

इिह बिधि सिय सासुिहं समुभाई। कहित पतिहिं बर विनय सुनाई॥ देशहा।

श्राननाथ करुनायतन, सुन्दर सुखदं सुजान।
तुम बिन रघुकुल कुमुद<sup>ी</sup> बिधु, सुरपुर नरक समान।। १३।।
चै।पाई।

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई।
प्रिय परिवार सुहृद समुदाई।
सासु ससुर गुरु सुजन सहाई।
सुत सुन्दर सुसील सुखदाई॥
जहुँ लगि नाथ नेह अरु नाते।
पिय बिनु तियहिं तरिन े तें ताते॥
तनु धन धाम धरिन पुर राजू।
पित बिहीन सब सोक समाजू॥
भोग रोग सम भूषण भारू।
जमजातना सिरिस संसारू॥
प्राननाथ तुम बिनु जग माई।।
मो कहुँ सुखद कतहुँ कञ्चु नाही॥
जिय बिनु देह नदी बिनु वारी।
तैसहिं नाथ पुरुष बिनु नारी॥

९ घोला कमल जो रात की खिलता भीर दिन की सुँद जाता है। २ सुर्थ। ३ यमराज का दंड।

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे।
सरद विमल विधु बदन निहारे॥
दोहा।

खग मृग परिजन नगर बन , बलकल बिमल दुकूल ै। नाथ साथ सुर सदन सम् , परनसाल सुखमूल ॥ १४ ॥

ुचै।पाई । बनदेवी बन देव उदारा। करिहें सासु ससुर सम चारा॥ कुश किसलय साथरी सुहाई। प्रभु संग मञ्जु मनोज तुराई ।। कन्द मूल फल अमिय श्रहारू। श्रवध सहस सुख सरिस पहारू॥ छिन छिन प्रभु पद कमल विलोकी। रहिहैं। मुदित दिवस जिमि कोकी ।। बन दुख नाथ कहेड बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे।। प्रभु वियोग लवलेस समाना। सब मिलि होइ न कृपानिधाना ॥ श्रम जिय जानि सुजानसिरामनि। लेइय संग मोहिं छाड़िय जिन ।।

१ हुपद्दा, श्रोड़नी। २ पत्तों की कुटी। ३ पत्ते। ४ श्रासनी, चटाई। १ शब्दा, तोशक। ६ चकई।

विनती बहुत करें। का स्वामी। करूनामय उर श्रन्तरजामी।।

दोहा।

राखिय भ्रवध जै। श्रवधि लगि , रहत जानिये प्रान । दीनबन्धु सुन्दर सुखद , सील सनेह निधान ॥ १५ ॥

चौपाई।

मोहिं मग चलत न होइहि हारी। छिन छिन चरनसरोज निहारी।। सबिह भाँति पिय सेवा करिहीं। मारग जनित सकल श्रम हरिहीं।। पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहीं वायु मुदित मन माहीं।। श्रमकन सहित स्याम तन देखे। कहँ दुख समय प्रानपति पेखे ॥ सम महि तुन तरु पल्लव डासी । पाय पलोटिहि सब निशि दासी ॥ बार बार मृदु मूरति जोही। लागहिं ताप बयारि न मोहीं ॥ को प्रभु सँग मोहि चितवन हारा। सिंह बधुहिं जिमि ससक सियारा॥

३ बिछाकर।

मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुमहिं उचित तप मी कहें भोगू॥

दोहा।

ऐसेहु बचन कठोर सुनि , जी न हृदय बिलगान।
तै। प्रभु बिषम वियोग दुख , सिह हैं पामर प्रान।।१६॥
चीपाई।

म्रस किह सीय बिकल भइ भारी। बचन वियोग न सकी सँभारी ॥ देखि दसा रघुपति जिय जाना। हिं राखे नहिं राखिह प्राना । कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोच चलह बन साथा ॥ नहिं विषाद कर भ्रवसर भ्राज् । बेगि करह बन गमन समाज् ॥ किह प्रिय बचन प्रिया समुक्ताई। लगे मातु पद आशिष पाई।। बंगि प्रजा दुख मेटहु आई। जननी निद्धर बिसरि जनि जाई। फिरिह दसा विधि बहुरि कि मोरी। देखिहैं। नयन मनोहर जोरी ॥

सुदिन सुघरी तात कब होई । जननी जियत बदन बिधु जोई ।।

दोहा।

बहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपति रघुबर तात। कबहुं बुलाइ लगाइ डर, हरिष निरिखर्ही गात॥ १७॥

चौपाई।

लिख सनेह कातरि महतारी। बचन न ग्राव बिकल भइ भारी।। राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना। समय सनेह न जाइ बखाना ॥ तब जानकी सासु पग लागी। सुनिय मातु मैं परम श्रभागी ॥ सेवा समय देव बन दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ तजब छोभ जनि छाँडिय छोह । करम कठिन कछ दोष न मोह ॥ सनि सिय वचन सासु श्रक्कलानी। दशा कवन विधि कहीं। बखानी।। बारहिं बार लाइ उर लीन्ही। धरि धोरज सिख भ्राशिष दीन्ही ॥

१ देखकर । २ रे।व, मोह । ३ सनेह, प्यार ।

द्यचल होउ ग्रहिवात<sup>े</sup> तुम्हारा। जब लगि गङ्ग जमुन जल धारा॥

दोहा ।

सीतिहें सासु असीस सिख, दीन्ह अनेक प्रकार। चली नाइ पदपदम सिर, अपितिहित बारिहं बार॥ १८॥

चै।पाई।

समाचार जब लिक्किमन पाये। च्याकुल बदन बिलखि डिठ धाये।। कम्प पुलक तनु नयन सनीरा। गहे चरन ऋति प्रेम ऋधीरा ॥ कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े। मीन दीन जनु जल ते काढे।। सोच इदय बिधि काह निहारा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा।। मो कहेँ कहा कहब रघुनाथा। रिखर्हें भवन कि लैहिहेँ साथा।। राम बिलोकि बन्धु कर जारे। देह गेह सब सन तृन तारे ॥ बोले बचन राम नयनागर<sup>२</sup>। सील सनेह सरल सुख सागर।।

१ सुहाग, सौभाग्य । २ नीतिनिपुण ।

तात प्रेम बस जिन करेराहू। समुक्ति हृदय परिनाम उछाहू॥

दोहा।

मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि करिहं सुभाय। लहेड लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाय॥ १६॥

चैापाई।

ग्रस जिय जान सुनहु सिख भाई। करह मातु पितु पद सेवकाई।। भवन भरत रिपुसूदन नाहीं। राउ वृद्ध मम दुख मन माहीं ॥ मैं बन जाउँ तुमहिं ले साथा। होइहि सब बिधि अवध अनाया ॥ गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहें परे दुसह दुख भारू॥ रहहु करहु सब कर परिताषु। नतरु तात होइहि बड़ देाषू॥ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। स्रो नृप श्रवसि नरक श्रधिकारी ॥ रहह तात श्रस नीति बिचारी सुनत लषन भये व्याकुल भारी ॥

३ नहीं तो।

सियरं बदन सूखि गयं कैसे। परसत तुहिन तामरस<sup>९</sup> जैसे॥

दोहा।

खतर न द्यावत प्रेम बस, रहे चरण श्रकुलाइ। नाथ दास मैं स्वामि तुम, तजहु तो कहा बसाइ॥ २०॥ चै।पाई।

> दीन्ह मोहिं सिख नीक गुसाई। लाग अगम आपनि कदराई॥ नरवर धीर धरम धुर धारी। निगमः नीति के ते अधिकारी ।। में सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला। मन्दर मेरु कि लोइ मराला ।। गुरु पितु मातु न जानीं काह । कहैं। सुभाय नाथ पतियाह ॥ जहें लगि जगत सनेह सगाई। प्रोति प्रतीत निगम निज गाई ॥ मोरे सबै एक तुम स्वामी। दीन बन्धु उर भ्रन्तरजामी ।। धरम नीति उपदेसिय ताही। कीरति भूति भूगति प्रिय जाही।।

९ पाला। २ कमला। ३ बेब्, शास्त्र। ४ हंस । ४ विभूति, सम्पत्ति।

मन क्रम बचन चरन रत होई। क्रुपासिंघु परिहरिय कि सोई॥

दोहा।

करुनासिन्धु सुबन्धु के , सुनि मृदु बचन बिनीत । समुभाए उर लाइ प्रभु , जानि सनेह सभीत ॥ २१॥

चौपाई ।

मांगह बिदा मातु सन जाई। श्रावह बेगि चलह बन भाई॥ मुदित भयं सुनि रघुवर बानी। भयउ लाभ बड़ मिटी गलानी।। इर्षित हृदय मातु पहेँ आये। मनहुँ भ्रन्ध फिरि लोचन पाये।। जाइ जननि पग नायउ माथा। मन रघुनन्दन जानिक साथा।। पूछेड मातु मलिन मन देखी। लखन कही सब कथा बिसेखी।। गई सहिम सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि जनु दव े चहुँ भ्रोरा ॥ लखन लम्बेड भा धनरथ श्राज्। एहि सनेह बस करब अकाजू॥

५ द्वावानवा ।

माँगत बिदा समय सकुचाहीं। जान संग बिधि किहिह कि नाहीं॥

दोहा।

समुिक सुमित्रा रामसिय , रूप सुशील सुभाव। नृप सनेह लिख धुनेउ सिर , पापिन कीन्ह कुदाव।।२२॥

चीपाई।

धीरज धरेड कुत्र्यवसर जानी। सहज सुहद बोली मृदु बानी ।। तात तुम्हार मातु बैदेही। पिता राम सब भाँति सनेही ॥ श्रवध तहाँ जहेँ राम निवासू। तहाँ दिवस जहेँ भात प्रकास ॥ जो पै सीय राम बन जाहीं। श्रवध तुम्हार काज कछ नाहीं।। गुरु पितु मातु बन्धु सुर साई। सेइय सकल प्रान की नाई ॥ राम प्रान प्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सस्वा सबही के ॥ पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। मानिय सबहिं राम के नाते ॥

श्रंस जिय जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू। देाहा।

भूरि भाग भाजन भयहु, मोहिं समेत बिल जाउँ। जो तुम्हार मन छाँड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाउँ॥ २३॥ चै।पाई।

> पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई।। नतरु बाँभ बलि वादि बियानी। राम बिमुख सुत ते हित हानी।। तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीं। दूसर हेतु तात कह्यू नाहीं ॥ सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। राम सीय पद सहज सनेह ॥ राग रोष इरषा मद मोह । जिन सपनेहु इनके बस होहू ॥ सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करेह्र सेवकाई।। तुम कहेँ बन सब भाँति सुपास । सँग पितु मातु राम सिय जासू ।। जेहि न राम बन लहिं कलेसू। सुत सोइ करेहु इहै उपदेसू॥

#### छन्द ।

उपदेस यह जेहि तात तुम तें राम सिय सुख पावहीं।
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहीं।।
तुलसी सुतिहं सिख देइ भायसु दीन्ह पुनि भासिष दई।
रित होड श्रविरल श्रचल सिय रघुवीर पद नित नित नई।।

सोरठा ।

मातु चरन सिर नाइ, चले तुरत संकित हिये।
बागुर विषम तुराइ, मनहुँ भाग मृगभाग बस ॥ २४॥
चैापाई।

गयं लखन जहुँ जानिकनाथा।
भयं मुदित मन पाइ प्रिय साथा।।
बन्दि राम सिय चरन सुहायं।
चले संग नृप मन्दिर श्रायं।।
कहिं परस्पर पुर नर नारी।
भिल बनाइ बिधि बात बिगारी।।
तनु कुस मन दुख बदन भलीना।
बिकल मनहुँ माखी मधु छोना।।
कर मीजिहँ सिर धुनि पिछताहीं।
जनु बिनु पंख बिहँग श्रकुलाहीं।।
भइ बिड़ भीर भूप दरबारा।
बरनि न जाय विसाद श्रपारा।।

१ फन्दा, जाल । २ कठिन । ३ श्रापस में ।

सचिव उठाइ राउ बैठारे।
किह प्रिय वचन राम पगु धारे॥
सिय समेत देाड तनये निहारी।
व्याकुल भये भूमिपति भारी॥

दोहा।

सीय सहित सुत सुभग दोड, देखि देखि श्रकुलाइ। बारहिं बार सनेह बस, राड लिये डर लाइ॥२५॥

चैापाई।

सकं न बोलि बिकल नरनाहू।
सोक जिनत उर दारुन दाहू।
नाइ सीस पद अति अनुरागा।
उठि रघुवीर बिदा तब मांगा।।
पितु असीस आयसु मोहि दीजै।
हपं समय बिस्मय कत कीजै॥
तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू ।
जस जग जाइ होइ अपवादू ।।
सुनि सनेह बस उठि नरनाहू।
सुनहु तात तुम कहुँ मुनि कहुई।।
राम चराचर नायक श्रहुई।।

१ पुत्र । २ श्रारचर्यमय शोक । ३ उन्मत्तता, श्रसावधानी । ४ श्रप्रवश, बहनामी ।

सुभ श्रह श्रसुभ करम श्रनुहारी। ईस देइ फल हृदय बिचारी।। करें जो करम पाव फल सोई। निगम नीति श्रस कह सब कोई॥

### दोहा !

थ्रीर करें श्रपराध कोइ, थ्रीर पाव फल भोग। श्रति विचित्र भगवन्त गति, को जग जानें जोग<sup>े</sup> ॥ २६ ॥

चै।पाई।

राउ राम राखन हित लागी।
बहुत उपाय कीन्ह छल त्यागी।।
लखेउ रामरुख रहत न जाने।
धरम धुरन्धर धीर सयाने।।
तब नृप सीय लाइ उर लीन्हों।
ध्रित हित बहुत भाँति सिख दीन्हीं।।
कहि बन के दुख दुसह सुनाये।
सासु ससुर पितु सुख समकाये।।
सिय मन राम चरन ध्रनुरागा।
धर न सुगम बन बिषम न लागा।।
ध्रीरहु सबहि सीय ससुकाई।
कहि कहि बिपिन विपति ध्रिधकाई।।

१ संगाग, भावी।